मप्रह्म भी चतुर्वेदी हारका धताद शर्जी स्व १८०३

# संक्षिप्त-पाराश्रर-स्मृति

--:0:----

#### प्रयांत्

श्री पाराशर मुनि की बनायी हुई स्पृति के जुने हुए प्रकरणों का सरल दिन्दी भाषा में भावार्थ

> संबद्धका चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद ।श्रम्मां

> > **---:**₽:----

" कृते तु मानवो धर्म्मखेतायां गीतमः स्नृतः। द्वापरे श्रृद्वलिखिती कली पाराश्चरः स्मृतः॥" — पाराश्चर स्मृतिः

> <sub>प्रकाशक</sub> नेशन<sup>ल</sup> प्रेस, प्रयाग

द्विनीय सहफरण ]

[ मुल्य । / )

# उपहार

"बालकोपयागी-पुस्तकमाला" का यह नवा अङ्क, हम उन कोमल हृदय श्रीर भाले भाले बच्चों के। उपहार में देते हैं, जो बड़े होने पर अपने देश के नेता बनना चाहते हैं और जिनको नैतिक-ज्ञान वृद्धि के साथ साथ, इस देश की सम्पत्ति बढ़ सकती है।

संग्रहकर्त्ता

# ग्रन्थ-परिचय

सनातन धर्मा वाले जिस तरह, चार वेदर, चार उपवेदर का वेदाड़ है, १०६—उपनिषद्ध हिं का दर्शन है और १६ पुराण्ध मानते में, वैसे ही वे बोस स्मृतियाँ भी मानते हैं। मर्थात् १-मजु, २-मिन्न, ३-विष्णु, ४-हारोत, १-याज्ञवह्यम, ६-उशना, ७-मिन्नरा, ६-या, ६-मान्तरायन, १०-सम्बर्च, ११-कात्यायन, १२-वृहस्पति, १३-पाराशर, १४-व्यास, १४-शहू, १६-लिखित, १७-दक्त, १८-गौतम, १६-शातातप मोर २०-विसष्ट-ये वोस स्मृतियाँ हैं।

- २ १ त्र.ग्-वेद, २ यजुवेंद्र, ३ साम-वेद और ४ अथर्व-वेद ।
- ३ १ आयुर्वेद, २ चतुर्वेद, ३ गान्धर्व-वेद और ५ अर्थ-वेद ।
- ४ १ शिक्षा, २ कल्प, ३ ज्याकरण, ४ निरुक्त, ५ छन्द, ६ ज्योतिप ।
- ५ सब के नाम गिनाने से विषय बढ़ जायगा । उपनिपदों की गणना में पण्डितों में परस्पर मत-भेद भी है । विधर्मियों ने उपनिपदों में भी बहुत कुछ अपना मेळ मिलाया है ।
- ६ १ मीमाँसा, २ साँख्य. २ योग, ४ वेदान्त, ५ न्याय और ६ वैशेषिक ।
- ७ अठारह पुराणों के नाम हम ' ' श्री मद्रागवत्-समह " की मूमिका में लिख चुके हैं। वहीं देखे।।
- ८ मन्त्रिविष्णु हारीत याञ्चवल्योशनोऽङ्गिरा.। यमापस्तम्यसम्बर्ताः कात्यायन वृहस्यती॥ पाराशर व्यास शङ्ख छिखिता दक्ष गौतमौ। शातातपो चसिष्ठश्च धर्म्मशाख प्रयोजका.॥

—याज्ञवल्य-स्मृतिः अ० । श्लो० ४-५.

१ जो धर्म्म अनादि काल से चला आता है, उसे " सनातन धर्म " कहते हैं।

इन बीसों स्मृतियों में मनु-स्मृति प्रधान मानी जाती है।
वयोंकि वेद में लिखा है कि जे। मनु कहते हैं, वह प्राणियों के
लिये इस संसार के रागों के। छुडाने के लिये श्रीपध है। पर
पाराधर जी ने लिखा है कि सत-युग के लिये मनु-स्मृति, त्रेतायुग में गौतम-स्मृति, द्वापर-युग में सङ्घ-स्मृति और कलि-युग के
लिये पाराधर-स्मृति मानी जाती है?।

पाराधर-स्मृति के वारे में एक वात विचारने की है। प्रयाग के एक पुस्तकालय के सूची-पत्र में हमने पाराधर के नाम से दो स्मृतियों के नाम पाये। वृहत्-पाराधर-स्मृति दूसरी केवल पाराधर-स्मृति । किन्तु दुर्भाग्यवध हमकी वृहत्-पाराधर-स्मृति के उस पुस्तकालय में दर्शन न हुए। इस लिये हम यह नहीं कह स्कते कि कलियुग के लिये वृहत्-पाराधर-स्मृति की या लघु पाराधर-स्मृति की मानना चाहिये। सन्देहावस्था में हमें दे।नों पाराधर-स्मृति के किलयुग के प्राण्यों के लिये उपयोगी और प्रामाणिक इस लिये माननी पडती हैं कि दे।नों स्मृतियों के प्रमाण सन्य धर्माचार्यों ने सपने सपने प्रत्यों में उहृत किये हैं।

प्रसङ्ग मा पड़ने पर हम सपने सनातन धर्मावलिक्वयों के। सतर्क कर देना चाहते हैं कि वर्चमान समय में हमारे मान्य धर्मायन्थों की दुर्दशा की जा रही है। माज से पचास साठ वर्ष बाद, जब संस्कृत विद्या, प्राचीन विद्यामों की श्रेणी में केवल गिनी जाने लगेगी-तब उस समय लेग बृहद् गीता भौर

१ सिक्स मनु-स्ट्रति छपी तथ्यार है, मूल्य ।-) है।

२ कृते तु सानवा धर्माखेतायाँ गीतमः स्मृतः । द्वापरे शद्ध लिखितौ, क्लोपाराशरः स्मृतः ॥

<sup>---</sup>पाराशर-स्मृति अ० १ श्लो० २३

बाल-गीता, वृहहु-भागवत और बाल-भागवत के चक्कर में पहेंगे। इसके अतिरिक्त खनातन धर्मावलिम्बयों के लिये एक और भी विष-वृद्ध वीया जा रहा है। जिन आधुनिक पन्यानुयायियों के संस्कृत-विद्यालयों में वर्ण भेद का विचार छोड कर—अंच नीच सभी एक तराजू में तीले जा रहे हैं, वहां उनके नाम भी, भगेत्र, सकेलू बदल कर, हरीत, पराधर भरद्धाज, याज्ञवल्कम आदि रखे जा रहे हैं। दस बीस वर्ष बाद, जब वे पढ़ लिख कर तय्यार होंगे तब उनकी भी हारीत-सहिता, पाराधर-संहिता आदि सहिताएँ तय्यार होंगी और खार्थों लोग उन्हों के प्रमाण उहुत कर, भाले भाले छोगों का फैसावेंगे। इस लिये अब हमका प्राचीन प्रक्षियों के बनाये प्रन्थों की, बस्तों में बाँध कर ही रह्मा न करनी चाहिये। किन्तु उनका प्रचार कर के; उनकी व्यापकता बढ़ानी चाहिये।

पाराधर-स्नृति में बारह अध्याय हैं। अथम अध्याय में, ६४; दूसरे में, १६; तीसरे में, ४४; चीथे में, २६; पाँचवें में, २६, कठवें में, ७१; सातवें में, ४३; आठवें में, ४६; नवें में, ६२; दसवें में, ७१; सातवें में, ४३; और वारहवें अध्याय में, ७४ कोक हैं। इस हिसाब से सब मिला कर, ४=२ कोक होते हैं। पर उसी स्मृति के वारहवें अध्याय के ७३ वें कोक के अनुसार इस स्मृति में १६६ कोक होने चाहिये। अर्थात् स्मृति में लिखी हुई कोक-सख्या और उपलब्ध कोक-संख्या में १७ कोकों का अन्तर पड़ता है। सम्भव है सबह कोक पुस्तक छेखकों के प्रमाद से भिन्न भिन्न अध्यायों में छूट गये हों। या सम्प्रदाय-द्रेषियों ने उन्हें जान वृक्ष कर निकाल डाले हों।

र पतन् पाराशर शास्त्र श्लोकानां शतपञ्चकम् । दिनवासा समायुक्त घर्म्म शास्त्रस्य संग्रहः ॥

यह कहते हमें सङ्कांच नहीं होता कि इस स्मृति का विषयकम बडा गड़बड़ है। जिस तरह मनु-स्मृति में कम से विषय
संग्रह किये गये हैं, वैसे इस स्मृति में नहीं हुए। कहीं कही एक
एक वात की दो दो बार लिखा है। यह दोप केवल स्मृति के
संग्रहकर्ता का है। व्यभिचारिग्री स्मियों के प्रायश्चित्त का विधान
इस स्मृति में विस्तृत कप से दिया हुमा है। पर हमने उसे इस
पुस्तक में लिखना मनुषयोगी भीर मनुचित समका। इस लिये
उस विषय की छोड़ दिया है।

इस स्मृति में, स्मृति-कार ने गी-हत्या ब्रह्म-हत्या भीर सुरा-वान की महापातक बतला कर, उनके प्रायश्चित्त विस्तृत कप से बतलाये हैं। गी की पालना, प्रत्येक हिन्दू गृहस्य; जब तक अपना धर्म न समझेगा, तब तक कलियुग में गी-वंश की रज्ञा नहीं है। सकती। इस स्मृति के नवें अध्याय के देखने से मालूम है।गा कि गी की ज़रा भी कप्ट देने वाले की प्रायश्चित्त करने की विधि बतलायी गयी है। इसका धर्मा से ते। सम्बन्ध है ही, पर इसका यह भी एक कारण है कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की कृषि का प्रधान अङ्ग गी-वंश है। इस देश के धर्मा-शास्त्र बनाने वालों ने गी-वश की वृद्धि के लिये, ऐसे नियमों की रचना की है।

पाराशर के मतानुसार करवा का विवाह बारह वर्ष के पहिले ही है। जाना चाहिये। करवा के विवाह के बारे में पं॰ काशीनाथ ने जा श्लोक शीघवोध नाम के संग्रह में संप्रहीत किये हैं भीर जिनमें करवा की गैररी, रोहिशो भादि संझाएँ लिखी हैं—वे असल

१ प्राप्ते तु द्वाद्देश वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । मासि मासि रजसस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम् ॥ %हो० ७ अध्याय ७

में पाराशर-स्मृति ही के स्होक हैं। इस स्मृति में रजखला है। के पूर्व कत्या का विवाह कर देना माता पिता का कर्तव्य वत-लाया गया है। पर बर को उम्र कितनी होनी धाहिये—इस विषय पर कुछ भी विवार नहीं किया गया।

इस स्मृति के आठवें अध्याय में समय समय पर धर्म की व्यवस्था में परिवर्त्तन करने का अधिकार भी दिया गया है। आठवें अध्याय के १५ वें श्लोक में लिखा है कि "बार या तीन वेद जानने वाले ब्राह्मण जा कुछ व्यवस्था दें—वही धर्म-समत व्यवस्था माननी होगी, पर उनसे भिन्न यदि हजारों आदमी व्यवस्था दें, तो वह ध्यवस्था न माननी चाहिये।

पर पाराशर मुनि ने जहाँ धर्म की रत्ना पर प्रधिक ज़ोर दिया

है, वहाँ धर्म पालन के समय शरीर की रत्ना का ध्यान रखना
भी प्राणीमात्र का कर्चंच्य उहराया है। मुनि की खाहा है कि
'विपत्ति पड़ने पर जैसे वने वैसे—सीधे या देढे वन कर, दीन
आत्मा का उहार करे। पीछे जब अवसर मिले, तब धर्म कर्म

करेरे। अर्थात् यदि शरीर बना रहा ते। धर्म है। जायगा और

यदि शरीर ही न रहा तो फिर धर्म कर्म कीन करेगा—इस
लिये देह-धारियों की अपने शरीर की रत्ना के ऊपर विशेष ध्यान
देना चाहिये।

मगवान् पाराशर ने भी गायत्री की ब्राराधना ब्रीर गायत्री मंत्र के जप की सव पापों के नाश का कारण वतलाया है। परा-

सत्वारे। वा त्रये।वापि यद्व युर्वेदपारगा: ।
 स धर्म्म इति विद्येया नेतरेल्नु सहस्रश' ॥

श्लो० १५ ४० ८,

२ येन केन च धम्मॅण मृदुना दारुगेन च । चढरेदीनमात्मान समर्थो धर्म्ममाचरेत ॥

श्लो० ४२ अ० ७,

शर के बतलाये प्रायिश्वत, पापी की आगे चल कर पाप करने से तो रेकित ही हैं पर उन प्रायिश्वतों से दूसरे लेगों की भी उचित शिक्षा मिलती है। जैसे ब्रह्म-हत्या करने वाले की नगर नगर गाँव गाँव अपने पाप कर्म की चिल्ला कर, कहने की आजा दो गयी हैं। प्राचीन समय के धर्म व्यवस्थापकों ने पापियों के लिये कठीर दण्ड इसी लिये नियत किये हैं, जिससे लेग पाप करने से डरें और पाप करने वालों की संख्या कम है।

पाराशर मुनि ने परम-धर्म की वतलाते हुए लिखा है --

धर्म्मशास्त्ररथारूढा 'वेदखड्गधरा' 'द्विजाः'। क्रीडार्थमपि 'यद्बूयुः'स 'धर्मः'परम. 'स्मृतः'॥

प्रशांत् जो द्विज धर्माशास्त्र रूपी रथ पर सदा सवार हो कर भीर वेद रूपी खड्ग (तलवार) को हाथ में लिये रहता है—वह द्विज यदि हँसी दिल्लगी में भी काई वात कहे, तो वह भी परम-धर्म माननी चाहिये।

पुराणों में पाराशर का जो परिचय दिया गया है वह यह है। पाराशर एक बड़े तपस्वी थे। वे वशिष्ठ जो के पौत्र थे। उनके पिता शक्ति की राज्ञ मों ने मार कर खा डाला था। अपने पिता के मारने वालों से बदला लेने के लिये, उन्होंने राज्ञ की का विध्व स करने के निमित्त एक यह भी किया था। पर उनके वावा ने उन्हें रोक दिया और समकाया कि उनके पिता की मृत्यु इसी तरह होनी लिखी थी

१ अहं दुष्कृत कम्मां वे महापातक कारकः। ृगृह द्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी महाघातकः॥

श्लो० ६, अ० १२

पुलस्य जो ने उन्हें विष्णु-पुराग् पढाया था, जिसे उन्होंने पीछे से मैत्रेय का सुनाया। क्वित्वीसचें द्वापर में पाराश्वर ही व्यास थे और उन्होंने ऋग् श्रीर साम-वेद की एक शाखा अपने शिष्यों का सिखलायी थी।

कित्युग में आपने यह स्मृति बनायी। इनकी स्मृति का उल्लेख याइवल्क-स्मृति में भी किया गया है। इनके नाम से एक तत्र प्रस्थ और एक ज्योतिष प्रस्थ भी प्रचलित है। इन दोनों प्रस्थों के रचयिता इस स्मृति के कर्ता पाराशर ही हैं, या इस नाम के कोई दूसरे महातमा—इसका निर्णय हम नहीं कर सकते।

"बालकापयागी पुस्तकमाला" की यह नवी पुस्तक है। हमें भाशा है कि जिस तरह अभी तक हिन्दी जानने बालों ने, इस माला की, अन्य पुस्तकों के। चाव से अपने वालक वालिकाओं की पढ़ाया है—उसी तरह इस पुस्तक की भी वे बालक वालि-काओं के। पढ़ने के लिये देंगे।

स्मरण रहे इस "पुस्तकमाला" की भूमिका और "ग्रन्थ-परि-चय" वालक वालिकाओं के पिता माता और उनके अभिभावकों के लिये ही लिखे जाते हैं।

प्रयागः पौष कृष्ण १४ सं० १६६७. } चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी

## विषय-सूची

१--पहिला अध्याय ξ २--दूसरा मध्याय ११ ३-तीसरा अध्याय **{3** ४—चौथा प्रध्याय 38 ५--पाँचवाँ सध्याये ₹ķ ६—कठवा अध्याय **२**६ ७-सातवा अध्याय ३६ ८--माठवाँ मध्याय 88 ६--नवाँ सध्याय χą १०-दसवी सध्याय \$3 ११-ग्यारहवी अध्याय ξS १२-वारहवाँ अध्याय 98



### पहिला अध्याय

हित पुरानी बात है, एक दिन, हिमालय पहाड़ के । ब कि उत्पर, देवदारु वन में, व्यास जी महाराज अपने आश्रम में एकाश्र-मन बैठे हुए थे।

उस समय उनसे ऋषियों ने पूँ का ---

ऋषिगग-हे सत्यवती के पुत्र ! कृपा कर, यह वतलाइये कि किल-युग में प्राणियों की भलाई किस धर्मा, किस झांचार और कैसा शौच रखने से है। सकती है ?

प्रज्वित प्रिप्त और सूर्य के समान तेज वाले, वेद तथा स्मृतियों के पूरे पण्डित श्री वेदव्यास जी ने ऋषियों से कहा — श्री वेदव्यास—जब मैं खर्य धर्म्म के तत्व का भली भाँति नहीं जानता, तब मैं धर्म्म की बात ग्राप लोगों से कैसे कह सकता है। पर आप लेग यदि अपने प्रश्न का ठोक ठीक उत्तर चाहते हों ता मेरे पिता श्री पारायारजी के पास जाइये। वे आपके प्रश्नों का ठोक ठीक उत्तर देंगे।

धर्मा के तत्व की जान्ने के लिये उत्सुक, ऋषि छोग, व्यास जी-के। सारी कर, बद्रिकाश्रम की स्रोर श्री पाराशर जी के पास चल दिये।

पाराशर जी का आश्रम फलों और फूलों से सुशोभित था भीर आश्रम के चारों और तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। वह आश्रम नदी, करने और पुण्य-दायी तीथा से भरा पूरा था। उसके इघर उघर हिरन घूम रहे थे और नाना प्रकार के पत्नी पेड़ों की डालियों पर वैठे हुए थे। आश्रम के पास ही अनेक देव-मन्दिर भी थे। यत्त, गन्धर्व, सिहगण, चारों और नाच रहे थे और गारहे थे। ऐसे रमणीक और सुन्दर आश्रम में शक्ति के पुत्र श्री पारा-श्रर जी महाराज वड़े वड़े ऋषियों के वीच में सुखासन से वैठे थे।

उसी समय व्यास जी भी सब ऋषियों की साथ लिये हुए उनके पास पहुँचे।

प्रद्विणा और प्रणाम कर, व्यास जी ने श्री पाराशर मुनि की स्तुति की।

इसके वाद् महामुनि पाराशर जी ने प्रसन्न हो कर, उनसे कुशल मङ्गल पूँछा।

इस पर व्यास जी भीर उनके साथ वाले ऋषियों ने कहा— "हम सब कुशल से हैं।"

फिर व्यास जी ने अपने पिता श्री पाराशर जी महाराज से निवेदन किया — व्यासजी—हे पिता! यदि आप जानते हों कि आपके चरणों
में मेरी कैसी भक्ति है और यदि आपका मेरे ऊपर
स्नेह है, ते। हे भक्त-बस्सल पिता! आप मुझे धर्माउपदेश करिये। मैं आपका अनुगृहीत होऊँगा। मैं आप
से मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गीतम, उशना, अनि,
विष्णु, सवर्च, दल, अङ्गिरा, शातातप, हारीत, याझवस्त्रम, कालायन, प्रचेतस, आपस्तंव, शङ्ख आदि
ऋषियों की बनायी हुई स्मृतियाँ पढ़ चुका हूँ। आपकी
कही हुई कथाएँ मुझे ज्यों की त्यों याद हैं। पर
ये स्मृतियाँ सनयुग, जेता और द्वापर युग के लिये ही
वनायी गयी हैं। जा धर्म सतयुग में थे, वे भायः
सभी, कलियुग में नष्ट हो चुके हैं। इस लिये हपा
कर, चारों वर्णी का थोडा थोड़ा साधारण धर्म मुझे
सुनाइये।

व्यास जी की प्रार्थना पूरी होने पर, श्री पाराशर जी ने धर्म का स्थूल (मेाटा) सूक्म (पतला, मिहीन) निर्णय, विस्तार से समका कर कहना आरम्भ किया।

पाराधर जो ने कहा—"हे वेटा व्यास! और हे ऋषियो ! अव मैं तुम्हें धर्म्म की कथा सुनाता हूँ । आप छोग ध्यान दे कर उसे सुनिये।

प्रलय के अन्त होने पर हर एक करूप में नये सिरे से इस संसार ( रृष्टि ) की रचना की जाती है।

उसी समय ब्रह्मा, विष्णु भीर महादेव , वेद, स्मृति भीर सदाचार का सदा निर्णय हुआ करता है।

एक करूप का अन्त होने पर, दूसरे करूप के आरम्भ में केाई वेद का बनाने वाला नियत (निर्दिष्ट्) नहीं किया जाता। चार मुँह वाले ब्रह्मा जी भूले हुए वेद की याद (समरण) करते हैं। इस निये वेद के स्मरण-कत्ता कहलाते हैं।

ऐसा भी होता है कि किसी किसी कहत के बारस्स में, धर्म (वेद) के। स्मरण करने का अधिकार मनु जी भी पात हैं।

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में रहने वाले प्राणियों के धर्मन कर्म जुदै जुदै होते हैं।

सत्युग के लोगों का प्रधान धर्म तपस्या, त्रेता के लोगों के लिये प्रधान धर्म-झानी होना धौर ज्ञान प्राप्त करना, द्वापर के लोगों के। 'यह ' का करना उनका प्रधान धर्म-कार्य्य बतलाया है, पर कलियुग में केवल दान देने हो के। प्रधान धर्म का कार्य बतलाया है। श्री पाराधर जी ने कहा; सनयुग में मनु की, त्रेता में गीतम की, द्वापर में शङ्क की भीर कलियुग में, मेरी बनायी हुई स्मृति चलती है।

पापियों का समर्ग बचाने के लिये सत्युग के लोगों के। चाहिये कि वे उस देश के। छोड़ दें जिसमें पापी रहते हैं और त्रेता में केवल वह गाँव छोड़ देना चाहिये जिसमें पापी बसते हैं। और द्वापर में पापियों के कुल से किसी तरह का व्यवहार न रखना चाहिये, पर कलियुग में केवल पापियों का साथ छोड़ना ही बहुत है।

सत्युग में पापी के साथ बात चीत करने से, त्रेता में पापी का देखने से, द्वापर में पापी का बन्न खाने से ब्रीर किलयुग में मनुष्य अपने ही कमीं से पापी होता है।

सतयुग में शाप का फल हाल के हाल, त्रेवा में दस दिन के भीतर, द्वापर में एक महीने के भीतर झीर कलियुग में एक साल में मिलता है। सतयुग में यदि दान देना हो तो दान देने वाले की दान लेने वाले के पास जाना चाहिये। त्रेता में दान लेने वाले की बुला कर दान देना चाहिये। द्वापर में दान लेने वाला जब माँगने आवे, तब उसे दान देना चाहिये। कलियुग में दान उसे देना चाहिये, जी अपनी सेवा करता हो ।

दान छेने वाले के पास जा कर जे। दान दिया जाता है, वह उत्तम, दान छेने वाले के। बुला कर, दान देना मध्यम और माँगने वाले के। दान देना 'अधम' कहलाता है। पर जे। दान सेवा करने वाले के। दिया जाता है, उस दान का कुछ भी फल नहीं होता। ऐसा दान निष्फल होता है।

मनुष्य का प्राण, सतयुग में हड्डो में रहता था। त्रेता में मौस में आया, द्वापर में लोहू में पहुँचा और किलयुग में मनुष्यों का प्राण अन्न में जा टिका। अर्थात् सतयुग के मनुष्य बड़े बलवान होते थे, उनसे उतर कर त्रेता में हुए, उनसे भी उतर कर, बल द्वापर वानों में रहा—पर किलयुग में लोग अति निर्धल पड़ गये। किलयुगी लोगों के महोने में दे। एकाद्शों के उपवासों से प्राण निकल जाते हैं और सतयुग के लोग, सालों तक पवन पी कर, बिता दिया करते थे।

कित्युग का यह नियम समकता चाहिये कि अध्यम्भं से धर्म, कूठ से सच, नौकरों से राजा और स्त्रो (पत्नो ) से पुरुष (पति ) सदा हार जाया करते हैं।

कित्युग में अग्नि होत्री नहीं होते, लोग गुरु तक की नहीं मानते और वहुन छोटी अवस्था ही में स्त्रियाँ वच्चों की मानाएँ हो जाती हैं।

१ अभिगम्य कृते दानं । हेतास्वाहूय दीयते । द्वापरे याचमानाय । सेवया दीयते क्ली ॥

जैसे युगों के धर्म जुदे जुदे हैं, वैसे ही जुदे जुरे युगों में व्राह्मण भी जुदे जुदे धर्म के मानने वाले और भिन्न भिन्न भाचरण करने वाले हुआ करते हैं। इस लिये सतयुग के ब्राह्मणों की नेता के ब्राह्मणों के साथ; अथवा सतयुग के ब्राह्मणों की कलियुग के ब्राह्मणों की साथ तुलना कर के—ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये। क्यों कि जैसा युग होता है, वैसे ही ब्राह्मण भी होते हैं।

अन्य युगों में मनुष्यों की सामर्थ की विचार कर, अन्य ऋषियों ने प्रायश्चित्त वतलाये हैं। कलियुग में पाराश्वर जी के कहे हुए प्रायश्चित्त हो ठीक हैं। क्योंकि उन्होंने कलियुगी मनुष्य के शरीरों की शक्ति की भली भाँति विचार प्रायश्चित्त वतलाये हैं।

श्री पाराशर जो ने कहा—" ग्राज में कर्लियुग के धर्मों के। स्मरण करता हुमा, कलियुगी धर्मा की कहता हूँ।

हे ऋषियो ! पहिले मैं आपका बारों वर्णी के आवार (अर्थात् करने योग्य काम और वर्तने योग्य नियम ) वतलाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिये। मैं जो अब कहता हूँ, वह पवित्र है, पुरुष का बढ़ाने वाला है और पाप की नाश करने वाला है।

कित्युग में मेरे कहे धर्मों के पालन करने से ब्राह्मणों का कल्याण होता है स्रोर धर्मा की मर्यादा बनी रहती है।

मनुष्य के माचरण ही चारों वर्णीं के धर्म की जड़ हैं। जिसके माचरण बुरे हैं, उससे धर्म सदा कठा रहता है।

जा ब्राह्मण कः कम्में। में लगे रहते हैं और जे। नित्य भगवान को पूजा करते हैं, अभ्यागतों का सत्कार करते हैं और हवन कर के बचे हुए अन्न के। भोजन करते हैं, उनके। कित्युग में कमो दुःख नहीं मिलते। १ नित्य सबेरे स्नान करना, २ प्रानःसायं-सम्ध्या करना, ३ जप करना, ४ हेम करना, ४ वेद पढना, ६ मगवान का पूजन तथा विलवैश्वदान—ये कः काम ब्राह्मणों की नित्य करने चाहिये।

मित्र ही मयवा शत्रु ही, एण्डिन है। या मूर्ब ही, यदि काई चित्रवैश्व करने के समय आ जाय ते। उसीका अतिथि समक लेना चाहिये। उसीके सरकार हो स्वर्ग मिनता है।

यहुत दूर से भाये हुए और थके हुए मनुष्य की स्रतिथि मान कर, उसका सत्कार करना चाहिये। घर में ठहरे हुए मेहमान स्रतिथि नहीं हो सकते।

अतिथि से उसके गोत्र, आसरण और विद्या को येग्यता, के विद्या में पूँ के पाँक न करनी चाहिये। अहा-सहित अतिथि का मत्कार करना चाहिये। अतिथि का अगवान का खक्कप समकता चाहिये।

अपने या अपने घरवालों में से किसी के नानेदार घरेलू काम करने के लिये यदि आवें, तो उन्हें अनिधि नहीं समकता चाहिये। चे त्राह्मण भी अतिथि नहीं हैं जो एक ही गाँव या नगर में रहते हैं। क्योंकि अतिथि शब्द का अर्थ हो यह है कि जो नित्य च आने।

विलविश्व के समय यदि कोई भिखारी आ जाय, तो वैश्वदेव के निमित्त निकाले हुए अन्न से थे। इन सा अन्न निकाल, मिश्नुक के। दे कर विदा कर दे। यदि ब्रह्मचारों आ जाय, ते। वैश्वदेव वाले अन्न में से ब्रह्मचारी के। दे देना चाहिये। इस अन्न के ये दोनों ही अधिकारों हैं। इन दोनों के। विना दिये खय माजन कर लेने से चान्द्रायण व्रत करना चाहिये। भिखारी के। पहिले पानी दे, फिर अन्न दे और पीछे से उसे पानी फिर दे। इस तरह अन्न देने से दिया हुआ अन्न मेरू पहाड़ के बराबर और जल समुद्र के बराबर है। जाता है। अर्थात् जो पुष्य सुमेरु पर्वत के बराबर अन्न का दान करने से मिलता है और जो फल समुद्र जितना पानी देने से है।ता है। उतना पुण्य ऊपर कही हुई रोति से भिश्चक के। अन्न देने से है।ता है।

वैश्व-देव के दोवों का भिश्चक मिटा सकते हैं। पर भिश्चकों के दोवों की वैश्व-देव नहीं मेंट सकते।

जा आदमी विलविश्व कि विना भीजन कर लेता है, उसके लिये सारे अच्छे कम्में निष्फल हैं। जाते हैं। ऐसे लोगों का पाप लगता है, जिसका फल यह होता है कि मरने के बाद ने नरक में पडते हैं।

खाते समय सिर खुला रहना चाहिये। उस समय, टोवी, पगड़ी, मुड़ासा आदि कोई भी चीज़ न रहनी चाहिये। खाते समय दिवाण की और मुख कर के भीर बाँगे पैर पर हाथ रख माजन न करना चाहिये। जो ऐसा करते हैं, उनके किये हुए भाजन का फेल राक्सों के मिलता है।

संत्यासी के। से।ना, ब्रह्मचारी के। पान न देना चाहिये और चार की हिमायत और रहा। कभी न करनी चाहिये। इस नियम के विरुद्ध चलने वाले नरक में गिरते हैं।

वित्रिय के समय कोई भी अतिथि आ जाय, चाहे वह पापी हो, चाहे वह चाएडाल (जल्लाद) हो, चाहे वह ब्रह्मघाती (ब्राह्मण का मारने वाला) अथवा वाप का मारने वाला ही क्यों न हो, उसका सरकार करना चाहिये।

जिस घर से मतिथि हताश है। कर लीट जाते हैं, उस घर बाले के पुरसे एक हज़ार वर्षी तक भूखों मरते हैं। जा ब्राह्मण, वेद जानने वाले विद्वान् स्रतिथि के। भोजन कराये बिना, भोजन कर लेता है—वह महापापी होता है।

ब्राह्मण का मुख कौटा भीर जल से रहित खेत है—इस खेत मैं जा बीज बीया जायगा, वह पेंड है। कर अच्छा फल देगा ।

सदा अच्छे खेत में बोज वाना चाहिये और सुपात्र की दान देना चाहिये। अच्छे खेत भीर सुपात्र में जे। कुछ छोडा जाता है—वह व्यर्थ नहीं जाता है।

जिस नगर के ब्राह्मण क्रूड वेलिते हों, पढ़ते लिखते न हों, भीख माँग कर, पेट भरते हों, उस नगर में वसने वालों के। राजा दण्ड (सज़ा) दे। क्योंकि वे लोग बुरे आदिमयों का पालन-पाषण करते हैं। उनकी उदारता से पापियों की बढ़ती होती है।

वियों का धर्म है कि वे प्रजा की रहा करें। शत्रुओं का जैसे वने वैसे नाश करें और प्रजा की पानें।

यह पृथिवी उसी की है जिसकी भुजाओं में बल है। जी वलवान होता है वही पृथिवी के। भेगनता है न।

जैसे फूल-माला गूँथने के लिये वाटिका के फूल तोड़े जाते हैं; येड़ उखाड कर, वाटिका उजाड़ो नहीं जाती—वैसे ही राजा प्रजा से उतना ही कर वसूल करे—जितने से प्रजा तो कर के वेक्त से पिसे नहीं और ख़जाना भर जाय। राजा का प्रजा पर कड़ाई की माग वरसा कर, उसका जड से नाश कभी न करना चाहिये।

१ ब्राह्मणस्य मुख क्षेस निरूद्कमकण्टकम्। वापयेत् सर्ववीजानि सा कृपिः सर्वकामिका ॥

२ ० ० व् वीरमाग्या वसुन्धरा ।

जुहारी, जड़ाई भीर सुनारों का काम, गै।मीं के। पाल कर, उनके घी दूध के। वेचना, तरह तरह के व्यापार करना भीर खेती वारी करना—ये कर्म्म वैश्यों के हैं।

ब्राह्मण्, क्तिय भीर वैश्य की सेवा करना, शुद्धों का काम है।

जिनके लिये जे। कर्म्म ऊपर कह बाये हैं, उनसे भिन्न कर्म करने वालों के सब कर्म निष्फल होते हैं।

निमक, शहद, तेल, दही, मठा, घो भीर दूध—इन वस्तुओं की शृद्ध भी देख सकते हैं। इन वस्तुओं के वेखने से वे पापी नहीं है। सकते।

यदि शुद्ध भी है। ख़ौर वह मांस बीर मदिरा वेचता हो, बनखानी वस्तु खाता हो बीर खेाटे चाल चलन का है।—तो वह शुद्ध भी नुरक में गिगता है।

जिस गऊ के सींग हिलते हों, उसे कपिला गै। कहते हैं। उसका दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ खेटा काम करने से मीर वेद के मनों का विचार करने से, शुद्ध भवश्य नरक में गिरता है।





भू भू पर कहे हुए छग्ने। कम्मी का करने वाला ब्राह्मण भू भू जीविका के लिये खेतो कर सकता है।

हल के। बाठ वैलों से चलवाना उत्तम है; क वैल लगाना मध्यम है; चार लगाना कसाईपन है बीर दो लगाना तो मानो बैलों की हत्या करना है।

भूखे प्यासे वैलों के। इल में कभी नहीं जीतना खाहिये।
अड़-हीन, रागी और कमज़ोर वैल पर ब्राह्मण के। कभी वे। क न लादना चाहिये।

ं जो वैल मेाटे ताज़े सीर मंज़वून हों उन्हीं से दोपहर तक हल चलवावे।

इसके बाद ब्राह्मण स्नान, जप, भगवान की पूजा, होम और वेद पढ़े। फिर शक्ति के अनुसार एक, दो, तीन अथवा चार वेद जानने वाले ब्राह्मणों का भाजन करावे।

खेत की जीत कर परिश्रम से धान वेषि । जब धान कारने येग्य हों, तब उन्हें कार कर उनसे पञ्च-महा-यज्ञ करे श्रीर उन । धानों से श्रीरों की सहायता भी दे।

ब्राह्मणों के। तिल श्रीर रस नहीं वेचने चाहिये। वे श्रीर नाज, भूसा श्रीर लकडी वेच सकते हैं।

१ साँतवाँ पृष्ठ देखे। ।

ब्राह्मण ये व्यापार करने से पापी नहीं होते।

घीवर एक वर्ष में महालियों का मार कर जो पाप वटेरता है, लोहें की नोक वाला इल चलाने वाले का वे सारे पाप एक ही दिन में लग जाते हैं।

जाल विका कर मकली अथवा पशु पत्ती पकड़ने वाले १ मछुमा, २ वहेलिया, ३ सुम, ४ हल चलाने वाले और ५ व्याध—ये पाँची समान पापी हैं।

र ऊषल, २ शिल-वट्टा, ३ चूरहा, ४ पानी का घडा और ४ काडू,—इन पाँची चीज़ों से गृहस्थों का पाँच-हत्या नित्य लगती हैं।

पेड़ काटने में और पृथिवी के गाडने में जो सैकडों कीडों के मारने का पाप खेतीहर की लगता है—वह पाप यह करने से दूर है। जाता है।

खिलहान में अन्न के ढैर पर रहने वाला, यदि द्विजातियों के मौगने पर भी अन्न न दे, उसे चारी करने और ब्राह्मण मारने का पाप लगता है।

खेन में जितना अन्न उपजे, उसका छडी हिस्सा राजा का, इक्कोसवाँ हिस्सा देवताओं का और ब्राह्मण का तीसवाँ हिस्सा देने ' से खेती करने वाला पाप से छूट जाता है।

स्त्रिय भी खेती कर के ब्राह्मण भीर देवताओं की पूजा करे।

वैश्य और शुद्ध ख़िती, व्यापार पर्व कारीगरी का काम सदा

ब्राह्मण, सिवय और वैश्य को सेवा न कर के, यदि शुद्र दूसरा काम करे, तो वह श्रन्णायु है। कर, नरक में गिरता है।

चारी वर्णी के ये ही सनातन धर्म हैं।

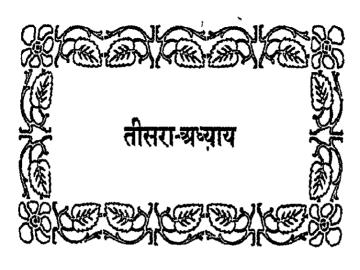

भूभिक्षिः अस्य प्रव जनम-शोच भीर मरगा-शीच का विधान सिम्बिटि

किसी घर वाले या कुटुम्बी के मरने पर ब्राह्मण तीन दिन लों अशीच (अग्रुह) रहता है। चित्रय के। वारह दिन, वैश्य के। पन्द्रह दिन और शुद्ध के। एक महीना लों मरने का स्तक लगा रहता है।

उपासना करने से ब्राह्मणों को बद्ध-शुद्धि होती है।

घर में अथवा कुटुम्ब में बालक उत्पन्न होने पर भी सुतक लगता है। इस सुतक में ब्राह्मण के। छू सकते हैं।

जन्म के स्तक से ब्राह्मण दस दिन, चित्रय वारह दिन, चैश्य पन्द्रह दिन भौर शुद्ध एक् महीने बाद शुद्ध होता है।

जो अग्नि-होत्री हैं भीर जो वेदं का पढ़ते हैं—ऐसे ब्राह्मखों की केवल एक ही दिन का सुतक लगता है। जो ब्राह्मण गुरु से वेद नहीं पढ़ते, किन्तु वेद के प्रथं की विचारा करते हैं — ऐसे ब्राह्मण की केवल तीन दिन के लिये स्तक लगता है।

जो ब्राह्मण न तो ब्राग्न-हे। इस हो करते हैं ब्रीर न गुरु से वेद ही पढ़ते हैं, उनको दस दिन तक सूतक लगा रहता है।

जो त्राह्मण जन्म भीर कम्मं दोनों से गये बीते हैं भीर जो त्राह्मण सन्ध्योपासन, गायत्रो का जप नथा तर्पण आदि नहीं करते ऐसे गये बीते, नामधारी ब्राह्मणों को भी दस ही दिन का सुतक लगता है।

एक घर में रहने वाले, एक ही पुरुषे के सन्तान, यदि जुरे है। कर सलग सलग रहने लगें, तो ऐसे ब्राह्मणों की भी दस दिन तक स्नक मानना चाहिये। एक पुरुषे के सन्तान को 'सिवण्ड' भी कह सकते हैं।

जिसका दस दिन का, मरने मधवा जन्म छेने का स्तक लगा है।, उसका मन्न न खाना चाहिये।

स्तक के दिनों में दान का देना, दान का छेना, होम करना भीर वेद का पढ़ना मना है।

एक वंश में चार पीढ़ों तक, पूरा पूरा स्तक लगता है।

सपने वंश में पाँचवीं पीढ़ों में पहुँच कर दाय-भाग (वट-वारे) का अधिकार जाता रहता है।

चार पीढ़ी तक दम दिन, पाँचवों पीढ़ी में कः दिन, कठवों पीढ़ी में चार दिन ब्रीर सातवों पीढ़ो में कः दिन का सुनक मानना वाहिये।

पाँच पीड़ी के भीतर का सगोत्रो कुटुम्बो, आह में भोजन नहीं कर सकता। ् कडवी पोढ़ी का और कडवी पोढ़ी से उधर का सगात्री श्राह में भोजन कर सकता है।

कः पीढी से उधर का काई सगोत्री पातकी हो कर, आग में जल कर और परदेश में जा कर मर जाय, ते। ऐसी मृत्यु होने पर, स्तक बाले तुरन्त शुह्र हो जाते हैं।

यदि मरने के दस दिन बाद ऐसे मनुष्य के मरने का समा-चार मिले, जिसका स्तक अपने को लग सकता है, तो सुनने के दिन से ले कर तीन दिन के भीतर शुद्धि हो जाती है।

यदि मरने के एक साल बाद किसी कुटुम्बी के मरने का समाचार मिले, तो सबस्न (जिन कपड़ों को पहिने हुए ऐसा समाचार सुने उन कपड़ों समेत) स्नान कर डालने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है।

यदि कोई सगोत्री परदेश में मरे, तो उसके मरने का समा-चार सुन कर, केवल स्नान करने ही से शृद्धि हो सकती है। इस दशा में तीन रात्रि का सुतक नहीं लगता।

, मृत्यु के छः महीने वाद मरने का समाचार सुनने से छाधे दिन का सृतक लगता है।

एक वर्ष के भीतर सुनने से एक दिन का स्तक और एक वर्ष बीत जाने पर सुनने से, तुरन्त शुद्धि हो जाती है।

यदि बालक जन्म छेते ही मर जाय या दाँत निकलने के पहिले मर जाय, तो न तो उसकी दाह क्रिया करनी चाहिये और न उसके मरने का सुतक ही लग सकता है।

अगर वालक गर्भ ही में मर जाय, या गर्भ गिर जाय, तो जितने दिनों वालक गर्भ में रहा है।, या जितने दिनों का गर्भ गिरा है।, उतने ही दिनों का स्त्रियों के। सुतक लगता है। चार महोने के भोतर यदि गर्भ गिर जाय, तो उसे 'गर्भ का गिरना कहते 'हैं।

पाँचवे और छठे महीने में गर्भ गिरते से भी गर्भ-पात ही कहलाता है।

इसके बाद गर्भ नष्ट होते से प्रसव (जन्ना) कहलाता है। इस दशा में दस दिन का सुनक मानना चाहिये।

ठीक समय पर यदि वालक उत्पन्न हो भीर जीवित रहे, तो ने।त्र-मात्र की स्तक लगता है भीर यदि वालक मर जाय, तो केवल माता हो को जन्म स्तक लगता है।

स्यं निकलने के पहिले यदि कोई मरे या जन्मे, या स्त्री रजस्वला है। तो वह दिन भी दिनों की गिनती में गिन लिया जायगा।

्दांत निकलने ग्रोर चूडाकरण संस्कार (मुण्डन) हो चुकने पर यदि बालक मर जाय, तो उन बालक का दाह कर्म करना चाहिये और उसका स्तक भी तोन दिन का होगा।

यदि वालक के दाँत न निकले हों और वह मर जाय, तो उसका सूतक नहीं लगता और यदि मुख्डन होने के पहिले मर जाय तो एक दिन का सूतक लगता है।

यदि यहोपत्रीत होने के पहिले वालक मरे तो तीन दिन का स्तक लगता है भीर यहोपत्रीत संस्कार हैं। चुकने पर दस दिन का सूर्तक लगता है।

जनम के बाद मुण्डन और अन्न-प्राधन (जूठा) के पहिले ही यदि कन्या मर जाय, तो उसके पिता के भाई बन्धु, मरने का समाचार सुनते ही तुरन्त शुह्र हो जाते हैं।

यदि करया, विवाह होने के पहिले मरे ते। एक दिन का स्तक लगता है भीर विवाह होने के वाद मरे ते। तीन दिन का स्तक लगता है।

जिस घर मे ब्रह्मचारी हवन करते हों और किसी के साथ संसर्ग न रखते हों—उनकी सूतक नहीं सगता।

ब्राह्मण केवल संसर्ग (छुमा-छून) ही से दूषित हैं। उनके दूषित होने का दूसरा कोई कारण नहीं है।

संसर्ग-रहित होने से ब्राह्मणों के। जन्म-स्तक भीर मृतक-

शिल्पी, कारीगर, वैद्य, नौकरानी, नौकर, नाई, श्रोन्निय ब्राह्मण भौर राजा—ये सब भी तुरन्त (सुद्यः ) शुद्ध हो जाते हैं।

साथ पढ़ने वाले, मंत्र द्वारा शुह हुए, श्री होत्री ब्राह्मण, राजा और राजा जिसका बहुत चाहते हों—उनका जन्म का स्तुतक नहीं लगता।

मरने के लिये तथ्यार, दान देने के लिये तथ्यार और ने।ति-हार, समय पर शुद्ध है। सकते हैं।

गृह में हवन करने वाला ब्राह्मण यदि स्वतिका-गृह के। त खुए, तो वह स्तान कर के ग्रुह है। सकता है।

प्रस्तिका-स्रो ( जचा ) दस दिन में शुह है।तो है।

माता पिता तथा भन्य नातेदारों के मरने पर दस दिन का स्तक लगता है।

वालक के जन्म का स्तक केवल माता ही की लगता है। पिता केवल स्नान मात्र ही से शुद्ध हो जाता है।

त्राह्मण चाहे भले ही कभी भङ्ग सहित वेद का जानने वाला हो, पर यदि वह सुतिका-गृह में अपनी स्त्री की जा कर छूले, तो उसे भी अवश्य स्तक लग जायणा। क्योंकि ब्राह्मणों की छूने ही से (संसर्ग) स्तक लगता है और किसी तरह नहीं।

इस लिये ब्राह्मण के। चाहिये कि वह छुम्रा-छून से वसा रहे।

विवाह, उत्सव तथा यहादि में यदि किसी वस्तु के देने का संकरूप हो चुका हो और उस समय यदि स्तक लग जाय, तो संकरूप की हुई वस्तु दी जा सकती है। ऐसे दान में अशीच-देष नहीं होता।

पक स्तक प्रा नहीं हो पाया, तव तक वीच ही में यदि दूसरा स्तक लग जाय ते। पहिले दस दिन वाले स्तक के अन्त होने हो से, पिछला स्तक भी छूट जाता है।

ब्राह्मण स्रोर फ़ैदी जे। गै। के। बचाने के लिये मरें श्रीर जे। रण-भूमि में मरें—उनका केवल एक दिन का सूतक मानना चाहिये।

यागी भीर युद्ध में सामने मरने वाले सूर्य्य-मण्डल की फीड कर परलेक की जाते हैं।

शतुस्रों से धिर कर, जे। वीर-पुरुष घायल है। कर भी शतु की विनती न करता हुआ मरता है, वह उस छोक में जाता है, जहाँ जाने से पुण्य-फल का कभी नाश नहीं होता।

जा शूरवीर युद्ध में मारे जाते हैं वे खर्ग में जा कर, सुख 'भागते हैं ग्रीर जा जीतते हैं, उन्हें धन मिलता है।

यह शरीर पलक मारते नष्ट होता है, रण-क्षेत्र में पैर रख कर, शूरवीर इस शरीर की चिन्ता नहीं करते। युद्ध में किन्न भिन्न है। कर, जब सेनायें भागने लगें तब भी जो उनकी रज्ञा करता है-उसे यह करने का फल मिलता है।

संग्राम में भाला, तीर, तलवार आदि से जो घायल होते हैं, उनका यश देवताओं की कन्यार गाती हैं और उन पर वे मेाहित है। जाती हैं।

' रण क्षेत्र में जो बोर घायल होते हैं- उनकी और देव-कन्या और नाग-कन्या यह कहती हुई दौड़ती हैं कि—"ये मेरे पति हों।"

रग्-क्षेत्र में जिस बीर के माथे में घाव लगता है, उस घाव से जो लेाहू वह कर मुँह में भाता है—वह लेाहू नहीं है। वह तो समर-यज्ञ का सोम रस है।

यज्ञ, तप और विद्या द्वारा ब्राह्मण मरने पर, जिस लेक में जाते हैं, धर्मा-युद्ध में प्राण छोड़ने वाले वीर पुरुष भी मरने पर उसी लेक में पहुँ चते हैं।

जो लेंग उस ब्राह्मण की लेंग्य की, जो अनाथ है—जिसका कीई इस ससार में नहीं है, श्मशान में ले जाते हैं; उन्हें विना किये पद पद पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।

जो ब्राह्मण अपने गोत्र का नहीं है, अथवा अपना मित्र नहीं है, उसके शब की श्रमशान पहुँ चाने पर, श्राणायाम करने से देह शुद्ध हो जातो है। ऐसा करने से ब्राह्मणों के शुभ काय्यों में किसी तरह को बुराई पैदा नहीं होती। कहा है जल में स्नान करने ही से वे शुद्ध है। जाते हैं।

अपने कुटुम्ब के हों अथवा बाहिरी हों, जाति वाले हों अथवा न हों, उनके सब के पीछे पीछे जाने पर, स्नान से, अग्नि के छूने से और घी के खाने से अन्त में लेग शुद्ध हो जाते हैं। ्यदि ब्राह्मण धनजाने सिश्चय की छोध के साथ जाय, तो उसे एक दिन का सूतक लगता है और पश्चगव्य (गावर, गोमूब, गादुग्ध, गाघृत और गादिध का मिनाने से पश्चगव्य बनता है) पीने से वह शुद्ध होता है।

यदि ब्राह्मण किसी वैश्य के शव के माथ जाय, तो उसे तीन दिन का सुनक लगता है और प्राणायाम करने से वह शुह होता है।

जो अरुपज्ञानी ब्राह्मण, शुद्र के मुदें का ढोवे तो भी उसे तीन दिन का सुतक लगता है।

तीन रात बीतने पर, ऐसे ब्राह्मण जा कर समुद्र-वाहिनी किसी नदी में स्नान कर के एक सा वार प्राणायाम करें और घी खाँग।

धंसमं जानने वालों का कहना है कि शुद्ध लेगा जब तक किसी जलाशय (नदी या तालाव) के किनारे लैंग्ड कर न है। मार्चे, मर्थात् जब तक स्नान कर के वे शुद्ध न होलें तब तक ब्राह्मण उन शुद्धों के साथ न जाय।

ब्राह्मण के। शुद्ध की लेख का छूना और उसका जलाना मना है।

शुद्ध की छोथ की यदि ब्राह्मण अपनी आंखों से देख है, तो सूर्य्य के दर्शन कर के, वह शुहु है। जाता है। यहो पुरानी चाल है।



ति मान, ग्रिंगि क्रांघ, अथवा भय से फांसी लगा प्राप्त कर, जो स्त्री अथवा मनुष्य प्राण-त्याग (आतम-स्त्रा) करते हैं उनकी जो गति होती है, अब उसे कहते हैं।

फाँसी लगा कर मात्म-हत्या करने से जीव, पोव भीर लेाहू से भरे भीर घने मन्धेरे में डुवेग्ये जाते हैं भीर उसमें उन्हें साठ, हज़ार वर्ष तक पड़े पड़े नरक भागना पडता है।

जो स्रो अथवा मतुष्य फाँसी-लगा कर, मर जाता है, उसका अग्नि-संस्कार (दाह-किया) और जल से तर्पण नहीं करना चाहिये।

ऐसीं का न तो स्तक मनाना चाहिये और न ऐसीं के लिये रोना ही चाहिये।

प्रजापित भगवान की बाहा है कि जो फाँसी लगा कर, मरे हुमों के मृत धरीर का शमधान तक छे जाते हैं, जो ऐसों का अग्नि-संस्कार करते हैं और जो ऐसों के गछे से फाँसी की रस्सी स्रोलते हैं वे तप्तकुच्छू<sup>व</sup> नामी प्रायश्चित्त कर के शुह्र होते हैं।

जिन्हें गी अथवा ब्राह्मण ने मार डाला है। अथवा जो फाँसी लगा कर, मर गया है।, उसके शव के। जो ब्राह्मण छूता है या जो उसे दोता है और उसका ब्रिग्टि-संस्कार करता है, या उसके पीछे पीछे श्मशान तक जाता है—वह तप्तकृष्क् वत और ब्राह्मभाज करने से शुद्ध होता है। ऐसे छोगों के। चाहिये कि वे वैल (साँड़) सहित गीदिच्णा ब्राह्मण के। दें। एफर तीन दिन गर्म जल, तीन दिन गर्म दूध और तीन दिन गर्म घी पीए तथा तीन दिन तक। वाशु पी कर रहें।

जो ब्राह्मण इच्छा न रहते भी पतितों के साथ भाजन करते हैं भीर उनके साथ व्यवहार रखते हैं—वे उनके साथ पाँच दिन, दंस दिन, बारह दिन, पन्द्रह दिन, एक महीना, दो महीना, कः महीना, एक साल या एक साल से अधिक सम्बन्ध रखने से आप भी पतित है। जाते हैं।

अगर एक पत्त तक पिततों के साथ आहार व्यवहार करे तो तीन रात, दो पत्त में कुच्छू-व्रत, तीन पत्त में कुच्छूसान्तपन व्रत, चार पत्त में दश रात्रि-व्रत, पाँच पत्त में पराक्ष नेवत, कठवें पत्त में चन्द्रायण-व्रत, सातवें पत्तवारे में दो चन्द्रायण-व्रत और आठवे पत्तवारे में कः महीने का कुच्छू-व्रत करना चाहिये।

इससे अधिक पत्त लों पतितों के साध खान पान करने से, जितने पत्त पतितों के साथ खाय पिये उतनी ही मुहरें दान करे।

१ याज्ञवल्य-स्मृति अध्याय ३ श्लोक ३१८ में लिखा है कि तीन तीन दिन तक गर्म जल, दूघ और घी पिये और तीन दिन कों गर्म हवा पी कर रहना 'तसकुच्छू ' प्रायश्चित्त कहलाता है। २ '' द्वादशाहोपवासेन पराक-परिकीर्तितः ''

जो मनुष्य अपनी सती साध्वी स्त्री की छोड बैठते हैं, उन्हें सात जनम लों स्त्रो का जनम घार्ण कर, ,बार वार विधवा हो कर, दुःल भागना पडता है।

खामी यदि द्रिद्र हो, वोमार रहता हो, या मूर्ज हो—यदि उसको स्त्रो उसका अनादर करे ते। वह मरने पर साँपिन होती है और वारम्बार विधवा हुआ करती है।

पुत्र चार प्रकार के.हाते हैं। जैसे १ भौरस, २ क्षेत्रज, ३ दत्तक भौर ४ कृतिम।

माता व पिता जिस पुत्र के। दूसरे के। दे देते हैं, उसका नाम दत्तक है।

जेठे भाई के अविवाहित रहते जो विवाह कर छेते हैं भीर अग्नि-होत्री वन जाते हैं उनका 'परिवेत्ता' कहते हैं और अवि-चाहित ज्येष्ठ भाई का 'परिवित्ति' कहते हैं।

जो जेठे भाई के रहते छोटे भाई का विवाह करवा दें, ते। छोटे भाई के दे। कुच्छू, जिसका व्याह छोटे भाई के साथ हुआ हो— उस कन्या के। ऐक कुच्छू, कन्या दाता के। कुच्छू।तिकुच्छू और विवाह कराने वाले पुराहित के। चान्द्रायण-वत करना चाहिये। तब वे सव शुह होते हैं।

यदि जेठा भाई कुबड़ा, वैाना, नपुँसक, पागल, मूढ़, जन्म का अन्धा, बहरा, गूँगा है।, ते। उसके अविवाहित रहने पर भी यदि छोटे भाई का व्याह कर दिया जाय ते। कोई पाप नहीं।

यह नियम संगे भाइयों के लिये हैं। चचेरे अथवा और तरह, के भाइयों के लिये नहीं।

शङ्क मुनि का मत है कि यदि वड़ा माई अपना विवाह न कर्ना चाहे, तो छोटा भाई उसकी अनुमति छे कर, अपना विवाह कर सकता है। जिस पुरुष के साथ किसी कन्या की सगाई है। गयी है। और वह सगाई होने के बाद त्यागी है। जाय अथवा नपुँसक है। जाय, या पतित है। जाय, ते। ऐसी दशा में उस कन्या का दूसरे पुरुष के साथ विवाह है। सकता है।

पति के मर जाने पर, जो स्त्री ब्रह्मचर्य्य से रहती है, वह मरने पर, जिस छोक में ब्रह्मचारी जाते हैं, उसी में जानी है।

पति के मरने पर, जो स्त्री सती होती है, वह साढ़े तीन करोड़ (मनुष्य के शरीर में इतने ही रोंगरे, हुआ करते हैं) वर्ष लों स्वर्ग में रहती है।

जैसे सपेरे बिल से सांप का ज़बरदस्ती खीच छेते हैं, वैसे ही अपने स्वामी के साथ मरी हुई स्त्री, पित का ज़बरदस्ती खींच कर खर्ग, में छे जाती है और अपने पित का उहार करती है।





हिंदि किसी ब्राह्मण की, कुत्ता, मेडिया, या गीदड़ ये (श्रंगाल) काट छे, तो उस ब्राह्मण की चाहिए कि वह स्नान करें और वेद-माता गायत्री का जप करें। ऐसे ब्राह्मण की गी के सीग से पवित्र किये हुए जल से, या किसी महा-निद्यों के सङ्गम के जल से स्नान करना चाहिये और समुद्र के दर्शन करने चाहिये। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध है। जाता है।

वेद अथवा किसो भी विद्या की या किसी वात की समाप्ति के बाद, यदि किसी ब्राह्मण को कुत्ता काट छे, तो वह ऐसे जल से स्नान करे, जिसमें सोने को कोई वस्तु छुला दी गई हो। स्नान के बाद उसे घी भी खाना चाहिये। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है।

यदि वत समाप्ति के पहिले ही ब्राह्मण की कुत्ता काट ले, तो वतधारी ब्राह्मण की तीन रात कड़ाका कर दिन में घी और कुप का पानी पी कर वत की पूरा करना चाहिये। वत की अधूरा कभी न छोड़ना चाहिये। वत करने वाले या न करने वाले किसो प्रकार के ब्राह्मण की यदि कुत्ता काट ले, तो वह ब्राह्मण तीन ब्राह्मणों का प्रणाम करे भीर उन तीनों की अपना बाव दिखलावे। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जायगा। अर्थात् उसे कुत्ते के काटने का ब्रसर न होगा।

यदि किसी का शरीर कुत्ता सुँघ छे, या काट छे, या पञ्जा मार दे, तो उस सुँघे हुए या काटे हुए या पञ्जा लगे हुए खान का पानो से घो डाछे या उस जगह की आग से जला दे। (आज कल कुत्ते की काटी हुई जगह कास्टिक से जलायी जाती है) ऐसा करने से शरीर शुद्ध हो जाता है।

यदि किसी ब्राह्मणी के। कुत्ता या गीदड़ काट छे, तो वह धन्द्रमा या आकाश के अन्य तारों के। देखने से शुद्ध है। जाती है।

श्राधेरे पास में जब चन्द्रमा न दिखलायी पड़े, तब ज्योतिय के हिसाब से उस दिन जिस दिशा में उसकी चाल पडती है।— उस दिशा की देखने से ब्राह्मणी शुद्ध है। जानी है।

यदि ब्राह्मण की किसी ऐसे गाँव में काई कुत्ता काटे, जिसमें दूसरा ब्राह्मण न मिले, ते। वह स्नान कर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से तुरन्त शुह है। जाता है।

यदि किसी अग्नि-होत्री (साग्निक) ब्राह्मण की कोई मी मार डाले, या किसी ब्राह्मण की कोई चाण्डाल या राजा मार डाले या मारवा डाले, ते। ऐसीं के शव की दाह किया साधारण अग्नि से करनी चाहिये। अर्थात् ऐसीं की लोथें मामूली अग्नि में जला देनी चाहिये। मत्र सहित, विधि पूर्वक ऐसीं का अग्नि-संस्कार न होना चाहिये। यदि कुटुम्ब के लेग ऐसे शव के। उठा कर, श्मशान तक लें जीय और उसका संस्कार करें तथा उसे छुएँ, तो उन कुटुम्ब वालों के। प्राजापत्य वत करना चाहिये।

फिर किसी ,ब्राह्मण की अनुमति ले कर, उस धादमी की लोथ का जलाने वाले अग्नि का दूध से बुकाना चाहिये। इसके बाद उस मनुष्य की हिंडुयों का अग्नि-होत्र के अग्निसे, मंत्र पढ़ कर, जलाना चाहिये।

यदि केई अग्नि-हे।त्री विदेश में मर जाय तो उसके शब की उसके अग्नि-हे।त्रं के अग्नि से जलाना चाहिये।

## श्रिप्ति-होत्री के शव की दाह-क्रिया की विधि

पहिले कुश भौर मृगकाला विकावे। उन पर कुश को एक मनुष्य की स्राकृति (शक्क ) वना कर रखे।

फिर सात सी पलाश नाम के पेड को टहनियाँ लावे। इन सात सी में से ४० टहनियाँ मरे हुए अग्नि होनों ब्राह्मण के श्रव के मस्तक पर रखे। साठ कण्ठ पर, सी दोनों बाहों पर, दस दस दोनों हाथों पर, सी काती पर, तीस पेट पर, कमर के नीचे पीठ पर दोनों और आठ, आठ, टुड़ों के नीचे पाँच, दोनों जाङ्गां पर इक्कीस इक्कोस, दोनों घुटनों और दोनों पिंडुलियों पर बीस बीस और दोनों पैरों को अङ्गुलियों के पास प्रवास प्रवास पलाश के पेड़ को टहनियाँ और प्रलाश के पर्स भी रखने चाहिये।

कमर के बीच देशों भोर समी का अरखो वना कर रख देशो चाहिये। दक्षिने हाथ में अवा, वाये हाथ में उपसद्ग, कान में कबल, पीठ पर मूसल, काती पर पत्थर, मुँह में बावल मीर घी भीर तिल रख द। फिर कान में प्रोक्तिशी भीर देशों भी बी पर आज्यस्ती (घी रखने का काठ का बना बर्तन) रख दे; कान, भीख, मुख, नाक में सेशना डाल दे।

पीछे से मरे हुए भग्नि-होन्नि का बेटा, भाई अथवा अन्य काई, जो स्वधम्मी हो—" असी स्वर्गाय लेका्य स्वाहा" मंत्र के। पढ़ पढ़ कर, घी की आहुति दे।

जी पण्डित हैं और जिन्हें इस कर्म-काण्ड का रहस्य (भेद)
मालूम है, वे विधि के अनुसार कार्य्य करते हैं। क्योंकि विधिपूर्वक अग्नि-संस्कार करने से मरे हुए अग्नि-होत्री के। परम-गति
मिलती है। किन्तु जो लोग शाक्ष की विधि के। छोड कर, मनमानी विधि से काम करते हैं, वे खयं भ्रष्टपायु, कम उन्न वाले
होते हैं और मरने पर नरक में गिरते हैं।





प्रविद्या प्राणियों की हत्या से छुटकारा पाने का अपय मिखा जाता है।

हस, सारस. वगुला, चकई-चकवा, मुरगा, वतस्त्र और सामा के। मारने वाले के। एक रात्रि और एक दिन उपवास करना चाहिये। ऐसा करने से इन पिचयों के मारने की हत्या छुट जाती है।

वगुली, टिटिहरी, तोता, कवूतर, मुरग़ाबी और बगला की हत्या करने पर, दिन भर उपवास करे और रात में भेाजन करे, तो हत्या के पाप से मनुष्य छुट जाता है।

भास (एक प्रकार का मुरगा) की मा, कबूतर, मैंना और तीतरी की मारने वाला सुबह शाम जल में खडा है। कर, प्राणा-याम करने से शुद्ध होता है।

गीध, बाज, मार, चकार, चातक और उल्लूकी हत्या करने बाला मनुष्य दिन में कचा अन्न चवा कर और रान्नि में हवा पी कर रहे तो शुह होता है।

दादुर, चातक, केायल, खड़ान, लावा, शुक के। मारने वाला दिन में उपवास करे भीर रात के। साथ, तो वह शुद्ध होता है। कारण्डव, चकार, पिङ्गम, कुरा और भारद्वाज नाम के पित्रयों की हत्या करने वाला शिव की पूजा करने से शुद्ध होता है।

मेरुण्ड, स्येन, पारावत और कपिञ्जल नाम के पित्तर्यों के। मारने वाले की दिन रात उपवास करना चाहिये। उपवास करने से वह हत्या से छुट जाता है।

न्याला, विलाव, सीप, अजगर-सीप, गेंड़ा-सीप और स्था को हत्या करने वाला लेका दान करें और ब्राह्मण के। तिल खिलावे तो वह हत्या से छुट जाता है।

साहिल, जरगेशा, गाह, मछली और कछुआ के प्राण होने । पर चै।बीस घण्टे बैंगन जा कर रहे तो हत्या से छुटे।

भेड़िया, स्यार, भाळ और तेंडुग्रा की मारने वाला ब्राह्मण, तीन दिन तक हवा पी कर भीर तिल दान करने से शुह होता है।

हाथी, बनैला बैल, घोडा, भैंसा और ऊँट के मारने वाले की सात रात्रि उपवान करना चाहिये फिर ब्राह्मण के। सन्तुष्ट करने से हत्यारा शुद्ध है। जाता है।

मृगा, रुरुमृगा स्रीर शूकर (सुसर) का मारने वाला मनुष्य, इस से विना जीती हुई, जगह में उपजे हुए नाज की खा कर, चीवीस घण्टे रहे तो वह शुद्ध हो सकता है।

जो कोई कारीगर, कारु (कलपुर्जे बनाने वाला) शुद्र और स्त्री की हत्या करे, उसे दे। प्राजापत्य वत ग्यारह वृष (वैल) दान करने चाहिये। तब वह शुद्ध होता है।

विना अपराध ही सत्रिय, या वैश्य को हत्या करने से दे। अतिकृच्छ व्रत कर के वीस गीदान करने से पातक छुटता है। यज्ञ करते हुए वेश्य और शुद्ध के। और किया-हीन ब्राह्मण के। मारने पर, चान्द्रायण बत करने से भीर तीस गा दान देने से हत्या छुटती है।

यदि चित्रय, वैश्य या शुद्ध अथवा और कोई जाति वाला, चाण्डाल का मार डाले तो वह आधा इन्ह्यू वत कर के शुद्ध है। सकता है।

यदि ब्राह्मण किसी चार या भड़ी का मार डाले तो वह चै।बीस घण्टे उपवास कर के भीर प्राणांयाम करने से युद्ध हो जाता है।

यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल, अथवा भड़ी के लाथ बात चीत करे, तो वह ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण के साथ बात चीत करने से और गायत्री जपने से शुद्ध हो जाता है।

चाण्डाल के साथ एक विस्तर पर सोने से, ब्राह्मण वीन रात उपवास करने से शुद्ध ही जाते हैं।

यदि ब्राह्मण चाण्डाल के साथ रास्ते में चलें, तो गायत्री का समरण करने से वह पवित्र हो जाता है।

ब्राह्मण् यदि चाण्डाल की देख ले तो शुद्ध होने के लिये उसे सूर्य्य का दर्शन करना चाहिये।

यदि चाण्डाल की ब्राह्मस् या चत्रिय, वैश्य या शुद्ध छूले, तो उसे कपड़ों सहित स्नान करना चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल की गढ़इया का अनजाने पानी पी छे, ते। वह एक रात और एक दिन-रात अपवास करने से गुड़ हो सकता है। जिस कुए में चाण्डाल का घड़ा पड़ता हो, उस कुए के जल की पीने वाले ब्राह्मण की तीन रात गी-मूत्र पी कर भीर जी खा कर रहना चाहिये। ऐसा करने से वह शुह होता है।

यदि कोई ब्राह्मण किसी चाण्डाल के बर्तन में अनजाने जल यी छे और यह बात उसी समय जान पड़ने पर, कर बमन (उन्हों) कर डाछे; ता वह प्राजापत्य वत करने से शुद्ध हो जाता है।

भीर यदि पिये हुए पानी का न निकाल डाले और उसे पचा जाय, ता उसकी शुद्धि केवल प्राजापत्य वत ही से न हैागी, बल्कि उसे कुच्छूसात्स्वयन वत भी करना होगा।

जिस प्रायश्चित्त में ब्राह्मण की सान्त्वयन वत करने की आहा है, उसमें स्विय केवल प्राजापत्य करे, वैश्य की आधा और शूद्र की चौथा हिस्सा प्राजापत्य वत का करना चाहिये।

यदि ब्राह्मण्, ज्ञिय, वैश्य भीर शुद्ध भूल से अन्त्यज (जे। कई पोढ़ी से संस्कार म्रष्ट चले भाते हैं) जाति के वर्तन में जल, दही या दूध का पी लें, ते। ब्राह्मण्, ज्ञिय भीर वैश्य का, उप-वास कर के ब्रह्मकुर्च ब्रत करने से, पातक दूर होता है।

शुद्ध केवल उपवास करके यथा-शक्ति दान करे ते। वह शुह

यदि ब्राह्मण अनजाने चाण्डाल का अन्न स्ना छे, तो द्स रात्रि केवल गी-मूत्र और जी जाने से शुद्ध होता है।

इन व्स दिनों में नित्य गा-मूच और जी का एक ही एक कीर स्ना कर, वत पूरा करना खाहिये।

यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई वाण्डाल रहता हो और घरवालों को यह बात न माल्म हो ते। ब्राह्मण उपसंन्यास ं (इसको विधि आगे दा गयी है) कर के उसका पाप छुटा देंगे।

## उप-संन्यास का विधान

धर्म जानने वाले ब्राह्मणों के साथ दहो, घो और दूध में तिल मिला कर खाय और दिन में तीन वार स्नान करे। फिर तीन दिन दूध के साथ, तीन दिन दही के साथ और तीन दिन घी के साथ गी-मूत्र में सने हुए तिलों का मिला कर खाय। बुरे और सड़े प्रश्न को न खाय। दही और दूध तीन पल (एक तरह का नाप) और घी एक पल भर खाय।

जिस अन्न को देख कर, मन बिगडे, जिस अन्न में कीई एड गये हों मीर जी जूंडा हो। उसे न खाना चाहिये।

घर के ताँचे और काँसे के वर्तन राख से मलने से शुह हो। जाते हैं। कपड़ा धीने से शुह्र होता है।

मिट्टी के वर्तन एक बार काम में लाने पर, फिर दूसरी बेर काम योग्य नहीं रहते। उन्हें छोड देना चाहिये।

घर की सब वस्तुओं की शुद्ध कर के, घर के द्वार पर केसर, गुड़, कपास, नोन, तेल, घो और अन्न रख, आग लगा कर घर की जला दे।

जब ये सब शुह हो जाँय, तब उस घर में ब्रह्म-भाज करावे। फिर ब्राह्मण के। तीस गै। भीर एक वैल दान करे।

उस स्थान को लोप पीत कर इवन और जप करावे। तब वह घर शुह्र होगा। क्योंकि ब्राह्मण जहाँ बैठ जाते हैं, उस जगह कोई पाप नहीं रह जाता। इस्रोका नाम 'उप-संत्यास' है।

ब्राह्मण्, चित्रयं, वैश्य भीर शुद्ध के घर में ब्रनजाने यदि धोबिन, चर्मारिन आदि अन्त्यज आजीय और पीछे मालूम हो, तो ऊपर कही हुई शुद्धि में जो विधान वतलाया गया है—उसका आधा करना चाहिये। केवल घर नहीं जलाना चाहिये।

यदि किसी के घर में चाण्डाल चला जाय, तो उस घर की सभी चीज़ों को निकाल कर फैंक दे। पर जिन वर्तनों में, घी, तेल ग्रादि रस-द्रव्य हों—उनका न फैंकना चाहिये।

इन वर्तनों को पानी में दही मिला कर, भीतर बाहर थे।

्यदि किसी ब्राह्मण के घाव में कीड़े पह जाँय—तो उसका यह प्रायश्चित्त है।

उस ब्राह्मण को नीन दिन तक—नित्य दही, दूध, घी, गी-मूत्र भीर गोवर से स्नान करावे और उन्ही पाँचों वीज़ों को पिलावे। ऐसा करने से कीडे पड़ने से अशुद्ध हुआ ब्राह्मण शुद्ध है। जाता है।

यदि स्तिय के घाव में कीड़े पड़े हों, तो उसे पाँच माशे सेना दान करना चाहिये। यदि वैश्य हो तो वह एक गो-दान करे और एक दिन उपवास करे।

यदि शुद्ध है। तो उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुद्ध पञ्च-गव्य पीने, ब्राह्मण की नमस्कार करने और दान देने से शुद्ध है। जाता है।

यदि ब्राह्मण के। शूद नमस्कारी करे ते। ब्राह्मण कहे— "अञ्चिद्रमस्तु"; यह वाक्य पृथिवी के देवता मात्र के। प्रसन्न कर देता है।

ब्राह्मण के। नमस्कार करने पर वह जे। ब्राशोर्वाद दे, उसे भाषे चढ़ाना चाहिये। ऐसा करने से नमस्कार करने वाले के। 'ब्रिशिशोम' यह करने का फल मिलता है।

यदि शुद्र किसो व्याघि से पोड़ित हो, ते। उसे उपवास, वित स्रीर होम ब्राह्मण से करवाना चाहिये, या ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो कर, स्राप ही उसके सभी कामों के। कर दें।

ब्राह्मण्का आशीर्वाद छेने से सब धम्मा का फल मिलता है।

दुर्वल, बालक और वूढों पर दया करना ब्राह्मणों का परम कर्त्तव्य है। इनका छोड़ कर औरों पर अनुब्रह करने से ब्राह्मण देश का भागो होता है।

जी ब्राह्मण, ममता, लीभ. भय या अनजाने कुपात्र पर दया करता है, तो कृपा के येग्य पात्रों का सारा पाप; उस ब्राह्मण के सिर पर बा बैठना है।

जा ब्राह्मण हट्टे कट्टे पुरुष का नियमानुसार सलने की मनाई करने हैं, या जा ऐसे लोगों के बजाय, उनकी ग्रेग से आप नियम पालन करते हैं, या जा ऐसा करने की विधि बतलाते हैं— वे ब्राह्मण नरक में पड़न हैं।

र जो समाज अपने को वैदिक और प्राचीन धर्मानुयायी मानता हो, उसे देखना चाहिये कि इस स्मृति में भी स्वयं वर्णें। के लिये आपस में अभिवादन का विधान अलग अलग रखा गया है। कोई वर्ण हो—आपस में 'नमस्ते' की प्रथा शाख-विरुद्ध है और जो सनातन वैदिक-मत की मानने-वाले हैं, उन्हें इस निषिद्ध प्रथा पर कभी न चलना चाहिये।

जी लोग ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वे वत और नियम की पालन करने के येग्य पात्र नहीं हैं। उनका उपवास करना निष्फल होना है। उनकी इन ग्रब्ले कर्मी का कुछ भी फल नहीं मिलता।

ब्राह्मण जिस काम के। करने का जो विधान बतलावें, भीर वर्णी के। उसी तरह करना चाहिये।

जो छोग ब्राह्मण का कहा नहीं मानते, उनके। ब्राह्मण मारे का पाप लगता है।

जै। लेग आप असमर्थ होने पर, उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ-दर्शन, जप और तपस्या, ब्राह्मण से करवाते हैं, उनके भी सव काम सफल होते हैं।

ब्राह्मण् द्वारा कराये हुए शुभ कामों में व्रत-लिद्र (व्रतों के दोष) तप-लिद्र (तपस्या के देश ) और यज्ञ-लिद्र (यज्ञ सम्बन्धी कार्यों की भूल चूक) नहीं रहते। ब्राह्मणों के किये हुए ऐसे काम देश-रहित होते हैं और कराने वाले के। उनका फल भी मिलता है।

ब्राह्मण देवता उन तीथीं में हैं जो उनके मानने वालों की सब मनेकामना पूरी करने हैं। उनके बचन रूपी जल ही से पापी बादमी पवित्र होते हैं।

ब्राह्मण के मुख से जो वाक्य निकलता है वह 'देव-वाक्य' है। ब्राह्मण सर्व-देव-मय हैं। उनका वचन कभी काली नहीं जाता।

व्राह्मण यदि भोजन करते समय पैर पर हाथ रख कर भोजन करे, तो वह जूटन खाता है।

किसी के जूठे बर्तन में खाना भी जूठन खाना ही है।

जूने या बडाऊँ पहिन कर और विछीनों पर ब्रैंड कर भी न खाना चाहिये।

यदि भाजन करने को मामग्री की कुत्ता या चाण्डाल देख छे, तो उस सन्न की छोड़ दे। उसे न खाना चाहिये।

'जिस अन्न की की मा मीर कुत्ता जूडा कर दें अथवा गी। या गद्या उने स्वैष ले मीर वह अन्न थीडा हो, ता उसे काम में न ला कर छोड़ देना चाहिये।

यदि अन्न अधिक हो तो उस सारे अन्न की न फैंके, बल्कि जिम जगह कीए और कुत्ते ने मुँह डाला हो, वहाँ का थोडा सा अन्न निकाल डाले। बचे हुए अन्न की सीने से छुए हुए जल के छोटे से शुद्ध कर, आग से गर्म कर डाले।

अग्नि और सोने के जल से छिडका हुआ और ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वेद मंत्रों से पत्रित्र किया हुआ अन्न, उसी दम खाने योग्य है। जाता है।





भूका भूठ का वर्तन ऊपर से कील देने ही से शुद्ध है। जाता है।

युज्ञ में व्यवहार (इस्तेमाल ) किये हुए वर्तन, केवल हाथ से पोंक देने ही से शुद्ध है। जाते हैं।

चमस (वह वर्तन जिसमें डाल कर, यह करने वाले साम रस पीते हैं) और प्रह (वाज़ार से माल लो हुई वस्तु) केवल धाने ही से शुद्ध है। जाते हैं।

चरु और श्रुवा आदि यह करने के वर्तन गर्म जल से थे। डालने से शुद्ध हैं।तं हैं।

क्रीसे के और ताँवे के वर्तन राख भीर खटाई से मल देने से बुद्ध होते हैं।

नदी के किनारे, नदी की धारा से पवित्र होते हैं।

स्त्री यदि खेारो न हो ते। वह मासिक-धर्म (रजखला) से शुद्ध होती है। यदि किसी वावलीं, कुमा और तालाव का पानी दूषित है। गया है। ते। उनमें का सी घड़ा जल निकाल डालने से और वचे हुए जल में पञ्च-गन्य छे।ड देने से उनका जल शुद्ध है। जाता हैं।

बाठ वर्ष की लड़की गारी, नी वर्ष की लड़की राहिणी और दस वर्ष की लड़को रज़स्त्रला कहलाती हैं ।

कत्या की उम्र वारह वर्ष की ही जाय और तब तक उसका विवाह न कर दिया जाय, तो उसके पिता के पुरखे \* \* \* नरक में पड़ते हैं।

विना व्याहो कत्या के। रजस्वला देखने से, कत्या के पिता माता भीर बड़े भाई नरक में पड़ते हैं।

जा ब्राह्मण अनजाने ऐसी कत्या के नाथ व्याह करता है, उसे वही पाप लगता है जा शुद्ध स्त्री के पित बनने से ब्राह्मण को लगा करता है।

ऐमें ब्राह्मण के साथ एक पक्ति में बैठ कर न तो कोई भाजन करें ब्रोर न उसके साथ किसी की वात चीत ही करनी चाहिये।

जा ब्राह्मण शूद्र-नारी के साथ एक रात भी, एक साथ और एक विस्तरे पर रहे, उसे तीन साल तक भीस माँग कर, अन्न खाना चाहिये। ऐसे ब्राह्मण के। गायत्री का जप भी करना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद्ध है।ता है।

स्य के अस्त होने पर, यदि कोई ब्राह्मण चाण्डाल, पतिन, या स्तिका (जचा) स्त्रों को छूले, तो उसे अग्नि, सोना और चन्द्रमा के दर्शन कर के किसी ब्राह्मण के पोछे पीछे थे।ड़ो दूर जाना चाहिये। फिर वह स्नान करे। नव वह शुह होता है।

र इस इलाई की बहुत से लेगा शोधवेष में देख कर प० काशीनाथ का रचा हुआ बतलाया करते हैं , किन्तु असल में यह श्लोक स्मृति का है ।

यदि दो ब्राह्मण कन्या, रजस्वला होने पर, एक दूसरे के। छूलें तो दोनों के। तीन रात्रि निराहार रहना चाहिये। तीन रात्रि निराहार रहने से वे शुद्ध होती हैं।

यदि ब्राह्मण को करया ऊपर कही हुई अवस्था में किसी चित्रय को करया के। छूछे, तो ब्राह्मण की करया आधा छच्छू भीर चित्रय-करया चै।याई छच्छू बत करने से शुह्र है।ती हैं।

इसी तरह यदि ब्राह्मणों भीर शुद्रा आपस में एक दूसरे से छू जार्चे, तो ब्राह्मणी पूरा कृष्क्र वत करने से भीर शुद्रा केवल दान देने से शुद्ध है। जाती हैं।

रजस्वला स्त्री चेथि दिन स्नान करने से शुह है।ती है।

जिल स्त्रों की रजस्वला है।ने की बीमारी है। वह निख रज-स्वला है।ने पर भी अपधित्र नहीं समक्ती जाती है।

रजस्वला स्त्री पहिले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन, ब्रह्म-हत्या देशप वाली, तीसरे दिन धीविन के समान अपवित्र होती है। ऐसी स्त्री चैश्ये दिन पवित्र होती है।

यदि किसी ब्राह्मण के। कुना छू छे, या जूठे मुँह कोई शुद्ध उमे छू छे, तो शुह होते के लिये, उसे एक रात उपवास कर के पञ्चगव्य पीना चाहिये।

शुद्ध यदि जूडे मुँह न हा भीर ब्राह्मण के। छू ले, ते। ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। किन्तु यदि शूद्ध जूडे मुँह ब्राह्मण की छू ले, ते। ब्राह्मण की प्राजापत्य वत करना होगा।

जिस काँसे के बतन में मिदरा रखी है।—वह आग में तपाने से शुह होता है।

काँसे के वर्तन के। यदि गी सुँघ ले अथवा उसमें कुत्ता या की आ मुँह डाल दे ते। उसे दस वेर, ज्ञार से मतने पर, उस वर्तन की शुद्धि होती है।

जिस काँसे के वर्तन में किसी ने कुरुला कर दिया हो, या पैर घोप हों, उसके। कः महीने लों जमीन में गाड देने से शुहि होती है।

हो से शुहु है। जाने हैं।

शीरो के वतेनों का ग्राग से छुला देने से, वे शुह्र है। जाते हैं।

दांत, हड्डो, सीग, चाँदी, सोना, मिण और पत्थर के वर्तन जल में घोने ही से पवित्र हो जाते हैं।

अन्न मल कर, साफ कर देने ही से शुद्ध है। जाता है।

बहुत सा अन्न, या बहुत से कपड़े यदि अशुह है। जाँय, ते। उन पर जल का छींटा देने से वे शुह है। जाते हैं।

भगर नाज या कपडें थोडे हों ते। उन्हें घो डालना चाहिये।

वाँस के वने वस्त्र, वहकल, स्ती, ऊँनी स्रौर रेशमी कपड़े जल से भ्रो डालने पर शुद्ध हो जाते हैं।

ताशक, तकिया, श्रादि लाल श्रीर पीले रह के कपड़े घूप में सुखा कर, घो दंने ही से शुद्ध है। जाते हैं।

मूझ, माहू, सूप, भीर भस्न पर धार रखने का पहिया, चमडा, तृष्, काठ म्रादि भीर वांधने का रस्सा—ये सव पदार्थ जल से धो डालने पर शुहु हैं। जाते हैं। विसी, मक्खी, कीट, पतङ्क, सूँडी और मेड्क, सदा पवित्र भीर अपवित्र वस्तुओं की छुआ करते हैं। इनके छूने से केई वस्तु अपवित्र नहीं होती। यह बात मनु भगवान ने भी मानी है।

ं जी जल ज़मीन से छू कर वहा है। श्रीर जी पानी दूसरे पानी में जा मिला हो, वह जल यदि किसी का जूठा भी हो, तब भी वह शुह्र ही गिना जायगा।

पान, ईख, ऐसा फल, जिससे तेल निकले; ( वादाम बादि ) मधुपक भीर सामरस, ये सब उच्छिए (जूठे ) नहीं है।ते।

रास्ते को कोचड़, जल नौका, तृश ग्रीर पको हुई ईटें—हवा भीर धूप के लगने से शुह है। जाती हैं।

वायु से उड़ी हुई धून और हवा से फैली हुई जल की घार अपवित्र नहीं होती।

कींकने, यूकन अथवा किसी अङ्ग में हाथ लग जाने, या अन-जाने केाई भूठो वात कहने पर, या किसी पतिन के साथ बात चीत करने पर, दिहना कान छू लेना चाहिये।

इसका कारण यह है कि अग्नि, जल, वेद, इन्द्र, सुर्य्य भीर वायु ब्राह्मण के दहिने कान में सदा वसा करते हैं।

मनु जी ने कहा है कि प्रभास ग्रादि तोर्थ ग्रीर गङ्गा मादि पवित्र नदियाँ ब्राह्मणों के दहिने कान के पास सदा ही रहती हैं।

देश में गडवड़ी होने पर, अकाल पड़ने पर, विदेश में या शरीर के किसी अड़ में पोड़ा होने पर, विपत्ति पड़ने पर, मनुष्य की चाहिये कि पहिले भपनी देह की रहा कर ले। पीछे काई काम करे<sup>9</sup>।

विपश्चि पड़ने पर, कड़ाई के साथ या दोन बन कर—जैसे बने वैसे इस दीन भारमा का उद्घार करे। पीछे जब समर्थ हो, तब धर्मा का अनुष्ठान कर छे।

जिस समय विपत्ति भावे, उस समय शैं। बाबार पर ध्यान न दे। विपत्ति में सब से पहिले भपने भारमा की रक्षा करनी बाहिये। स्वस्य हो जाने के बाद, धर्मा का भनुष्ठान कर लेने से काम बल जाता है।



१ देशेभङ्गे प्रवासे वा न्याधिषु न्यसनेप्वपि । रक्षे देव स्वदेहादि पश्चाद्धर्म समाचरेत्॥ ४०७ इक्षेक् ४१



अधिक्षिणित वंधे वंधे या जोतने में वैल मर जाय, ता अधिक्षेत्र वैल के मालिक की चाहिये कि वह ब्राह्मणीं की पश्चायत के सामने जाकर, अपने मन का सन्देह मिटा छै।

यदि पापी ने पाप किया हो और यह बात उसे जंच जाय, तो उसे पश्चायन में जाने के पहिले भाजन कभी न करना चाहिये। यदि वह ऐना करे तो उसका पाप दूना वढ़ जाता है।

" मैंने पाप किया है" यदि किसी की। इस नरह का सन्देह उत्पन्न हो, तो जब तक पाप करने न करने की बात तय न है। जाय, तब तक उसे भे। जन न करना चाहिये।

ऐमे स्राद्मी के। भूल में पड़ कर, यह न मान हेना चाहिये कि मुक्त यह पाप नहीं बना। क्योंकि स्रम से किसी बात का सिंहान्त नहीं हो सकता।

पाप कर के उसे किसी तरह छिपाना ठीक नहीं। क्योंकि पाप छिपाने वाले का पाप बढ़ता है। चाहे पाप भारी ही, चाहे इलका, पाप करने वाले की— अपना पाप-कर्म. धर्म जानने वालीं की अवश्य जतला देना चाहिये।

जैसे चतुर वैद्य, रोगी का रोग दूर कर देते हैं, वैसे ही ध्रम्म जानने वाले, पापी के पाप की दूर करने का उपाय वतला देते हैं। फिर प्रायश्चित्त करने से लजाशील (शर्मदार) सस्य में निष्ठा रखने वाला और सरल खभाव वाला व्यक्ति तुरन्त प्रायश्चित से शुद्ध हो जाता है।

स्त्रिय अथवा वैश्य, यद् कोई ऐसी जगह पाप करे, जहीं प्रायिश्चत्त वतलाने वाले हों, तो उन्हें भट स्नान कर के, भीगे कपडे पहिने हुए ही जुपचाप प्रायिश्चत्त वतलाने वालों के पास चला जाना चाहिये।

प्रायश्चित्त वनलाने वालों को जहाँ सभा लगती हो, वहाँ पहुँच कर पापी की धरती पर पसर कर सांप्राङ्ग (प्रणाम) करनी चाहिये। पापी सभा-गृह के सामने पड़ा रहे और कुछ कहें सुने नहीं।

जिन त्राह्मणों ने न तो वेद पढ़ा, न गायत्रो तथा सावित्रो जानी, न सन्ध्योपासन हो सीखा और न अग्नि में हवन हो किया, क्नितु जो सदा खेती वारी में लगे रहे हैं—वे केदल नाम भर के ब्राह्मण है।

वत न रहने वाले और जप न करने वाले—केवल ब्राह्मणी वृत्ति से पेट भरने वाले ब्राह्मण ब्रगर एक हजार भी मिल वैठें, नो भो वह धर्म सभा या परिषद् नहीं कहीं जा सकती।

ज्ञान से कारे, धर्म्म का न जानने वाले ब्राह्मण जा कहते हैं भीर उनके इस अनर्थ से जो पाप होता है, वह सारा पाप उन लोगों के मत्थे चढ़ता है जो ऐसे मूर्खी के 'हने की कहते फिरने हैं, या प्रचार करते कराते हैं।

धर्म-शास्त्र का मर्म जाने विना जा ब्राह्मण किसी पापो की प्रायश्चित्त की व्यवस्था देता है, तो उस व्यवस्था (बतलायी हुई विधि) से उस पापो का पाप तो दूर हो जाता है, किन्तु उसका सारा पाप व्यवस्था देने वालों के सिर पर ब्रा बैठता है।

वेद के अर्थ जानने वाले चार अथवा तोन ब्राह्मण जो कुछ नियम बनावें या व्यवस्था दें, वह धर्म्म के अनुसार व्यवस्था मानी जायगी । इन लोगों के विरुद्ध वेद न जानने वाले हजारों आदमो बका करें, पर उनकी बात न मानो जायगी।

जो ब्राह्मण अपने कथन का प्रमाण दे सकते हैं, प्रथात् जो ब्राह्मण प्रमाण एकत्र कर के धर्म की व्यवस्था देते हैं, ऐसे बहुन जानने वाले लोगों से पाप इरा करता है।

जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ जल, सूर्य्य की किरगों की गर्मों से घीरे घारे सूख जाता है, उसी तरह वेद का अर्थ जानने वालों की परिषद् को आहा से सारे पाप दूर हो जाने हैं।

अपर कही हुई विधि से प्रायश्चित्त बतलाने वाले स्रीर प्रायश्चित्त करने वालों का पाप का भागी नहीं बनना पड़ता।

सूर्य की किरणों की गर्मी और हवा के चलते से, जैसे जल सूख जाता है, वैसे ही प्रायश्चित्त करने से पाप का नाश होता है। परिषदु में पांच अथवा तीन ऐसे ब्राह्मण होने चाहिये, जो

१ चत्वाराँ वा त्रयो वापि यद्ब्र्युवें**द् पार**गाः । स धर्म्भ इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहस्रशः ॥ अध्याय ८ इलाक १५

वेद और वेद के अड़ों के। भली भांति जानते है। और जे। आहि-ताग्निः (अग्निका रान दिन घर में रखने वाले) नहीं हैं।

जा मुनि हैं, जिसे आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान है। गया है, जी आप यह करता है और दूसरों के। यह कराता है, जो ईश्वर की आगाधना किया करता है—यदि इन गुणों में से युक्त एक भी ब्राह्मण धरमं परिषद् का सम्य है।, ता उस एक के रहते भी वह धरमं परिषद् पूरी समक्ती जायगी।

पहले कह अये हैं कि वेद के जानने वाले पाँच ब्राह्मणों के इकट्ठा होने पर 'परिषद्' कहलावेगी, किन्तु अपर कहे हुए लज्ञण वाले पाँच ब्राह्मण यदि न मिलें—ता परिषद् में ऐसा ब्राह्मण ही हो जो वेद चाहे भले न जाने, पर शयश्चित्त का विधान वतला सके और उसे आजीविका की चिन्ता न रहती है।।

इस नियम के विरुद्ध नाम मात्र के कारे ब्राह्मण मले ही हज़ारों ही क्यों न जुड वैठें, पर वह धर्म परिषद् नहीं कही जायगी।

जैसे लकडी का वना हाथों और चमड़े का वना हिरन असली हाथीं और हिरन नहीं कहा जाता, वैसे ही वेद वेदाड़ के ज्ञान से कारा कुपढ मूर्ज ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं है।

जैसे विना जल वाला गाँव या कुआ किसी मतलव का नही, जैसे अग्नि विना हवन व्यर्थ कहा जाता है, वैसे हो मंत्र न जानने वाला ब्राह्मण भी असार है।

कुपढ ब्राह्मण का दान देना वैसा ही है जैसा जसर भूमि में बीज बाना।

जैसे किसी चित्र में रह भरने में उस चित्र की शोभा फूट निकलतों है, वैसे ही विधि के अनुसार सरकार करने से ब्राह्मण का ब्राह्मण्य फूट निकलता है। जा ब्राह्मण केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। यदि वे किसी का प्रायश्चित्त की विधि वनलावें, तो वे पापी ब्राह्मण मरने के बाद नरक में पड़ते हैं।

जी द्विज, वेद का पाठ करते हैं और पश्च यह करते हैं—है ही असल में तीनों लोकों के घारण करने वाले हैं।

जिस तरह मरघट को आग मत्र से शुद्ध को जाने पर सब काम के योग्य है। जाती है, वैसे ही ज्ञान पा कर, ब्राह्मण भी सब कामों के योग्य है। जाते हैं।

जैसे सव तरह की मैलो कुचैली वस्तु जल में फेंक कर श्रीर धो कर साफ कर ली जाती है, वैसे ही सारे पाप ब्राह्मण के वतलाये हुए प्रायश्चित्त से धो डालने चाहिये।

जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जानता वह शूद्र से भी गया बीता है भीर जो ब्राह्मण गायत्री का जप करता है भीर ब्रह्म के तत्व की जानता है—बद्दी सब से उत्तम है और सब का पूज्य है।

ऐसा व्राह्मण यदि दुःशील (खेटा खभाव का) भी हो, नो भो वह पूजने याग्य है। पर शूद्र यदि वडा जितेन्द्रिय भी हो, तो भी वह न पूजा जायगा।

ऐसा कीन होगा जा नटकट और दुक्तियाँ मारने वाली गै। की छोड़ कर, वडी सीधी गदही का दूध दुहने जायगा।

जा द्विज धर्मा-शास्त्र क्यो रथ पर सदा सवार हो कर. वेद क्यो खड्ग के। हाथ में लिये रहता है—वह हैंसी में भी के। दे वात कहे, ते। और लोगों के। उसे भी परम धर्म मानना चाहिये।

जा ब्राह्मण चारों वेदों का जानने वाला है, जिसका चित्त डाँवा डेल नहीं है, जो वेद के अङ्गों का जानता है और धर्म्म का समकता वृक्तता है—ऐसा यदि पक भी ब्राह्मण मिछे—ता वह उस परिषद् से ब्रच्छा है जिसमें ऐसे अनेक ब्राह्मण हों, जो वेद की जानते हैं, पर ससार के प्रपञ्च में फैसे हुए हैं।

राजा ब्राह्मण की अनुमति लिये विना किसो का प्रायश्चित्त की विधि नही वतलावेंगे।

ब्राह्मणों को बात न सुन कर, या उनसे विना पूँछे जो राजा अपने आप पापी के। प्रायश्चित बतलाता है, तो उस पापी का पाप सी गुना अधिक है। कर राजा के मोथे पर आ वैठता है।

ब्राह्मणों के। चाहिये कि वे किसी मन्दिर के सामने वैठ कर, पापो की प्रायश्चित्त बतलावें मीर प्रायश्चित्त बतलाने के पहिले गायत्री का जप कर लें।

मन में यदि कोई पाप या शङ्का उदय है। तो उसे भी पहिले मिटा लेनी चाहिये।

प्रायश्चित्त करते समय खुटिया समेत सिर के वाल मुहवाना बाहिये। प्रायश्चित्त करने वाले के। सुबह, दे।पहर और शाम के। सन्ध्या करनी चाहिये। प्रायश्चित्त करने वाले के। रात्रि के। गे।शाला में से।ना चाहिये और दिन में जिघर गऊ जाँय, उन्हीं के पीछे फिरना चाहिये।

अगर गर्मो, सदीं बहुत अधिक हीं, या तेज़ हवा चलती हो, या मूसला-धार पानी गिरता है। तो प्रायश्वित करने वाले का जहाँ तक वन पड़े गै। औं की रहा करनी चाहिये। अपने शरीर की रहा पर ध्यान न देना चाहिये।

अपने घर का या दूसरे के घर का अन्न या चारा यदि गऊ सा छे, या उसका बच्चा दूध पी छे, तो गै। ओं के। रोके नहीं। गी जब पानी पिये तब माप भी पानी पिये, जब वह सीवे तब माप भी सीवे। अगर गी दलदन में फैल जाय, ता उसकी जैसे बने वैसे निकाले। म्रपने प्राण जाने की खिन्ता न कर, गी की निकाले।

जा गा और ब्राह्मण की ग्दा के लिये प्राण देता है, वह ब्रह्म-इत्या के पाप से छूट जाता है।

यदि किसी ने गै। मार डाली है। तो उससे प्राजापत्य प्रत

प्राजापत्य व्रत की चार हिस्सों में वाँटना चाहिये। व्रथीत् एक दिन केवल दिन में भाजन कर के रहे, फिर दूसरे दिन केवल रात्रि में भाजन कर के रह जाय। तीसरे दिन विना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसे खा कर वितावे क्रोर चैथि दिन केवल वायु पी कर रह जाय। इनीकां नाम एक पाद प्रायक्षित्त है।

सब द्विपाद प्रायश्चित्त की विधि लिखी जाती है। पहिले दे। दिन केवल एक वेर भेजिन कर के रहे। इसके वाद दे। दिन लों रात्रि में भेजिन करे फिर दे। दिन विना माँगे जे। मिले, उससे निर्वाह करे। अन्त में दे। दिन लों हवा पो कर रहे।

त्रिपाद प्रायश्चित्त में, तीन दिन लों दिन में भे। जन करे, तीन दिन तक रात्रि में खाय, तीन दिन विना मांगे जो मिले, उससे निर्वाह करें स्रोर तीन दिन वायु पी कर काटे।

जिसे पूरा (पूर्ण) प्राथिष्वत करना हो—वह चार दिन तक दिन में भे।जन करे। फिर चार दिन तक रात्रि में भे।जन करे। फिर चार दिन विना माँगे जो मिले, उमसे दिन वितावे और चार दिन नक वायु पी कर रहे। उत्पर कही हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित कर चुकने पर ब्रह्म-भाज अर्थात् ब्राह्मणों कें। भाजन करावे और उन्हें दिल्ला दे।

फिर द्विजातियों के। मंत्र जंपना चाहिये। त्राह्मणों के। भोजन कराने से गौ की हत्या करने वाला शुह है। जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नही।





प्रारंगा की रहा करने के लिये गी वांध रखी जाय प्रारंगिकी जाय और ऐसी दशा में गी मर जाय, तो वांधने या रोकने वाले की गो-हत्या नहीं लग सकती।

अङ्गूहे के वरावर माटी एक हाथ लम्बी और छोटे छोटे पत्तीं से युक्त लकड़ी का दण्ड कहते हैं।

यदि ऊपर कहे हुए इण्ड का छोड किसी मेाटे दण्ड या लाठी से कोई गै। को मारे स्रीर उसकी चेाट से गै। मर जाय—ते। मारते वाले के। गा-हत्या लगेगी स्रीर स्राठवें सध्याय में वत-लाया हुस्रा दुगुना गा-स्रत उसे करना पड़ेगा।

गै। के घेरने से, उसे वाँघ रखने से, गै। का जोतने से और उसे मारने से गा-हत्या होती है। गो-हत्या के ये ही चार कारण हैं।

गै। के घेरने या उसे वन्द कर रखने से जो गी-हत्या लगती है, उसे छुड़ाने के लिये एक पाद प्रायश्चित करवाना चाहिये।

गै। की वांधने से यदि वह मर जाय, तो बांधने वाले की जो गी-हत्या का पाप लगता है—वह द्विपाद प्रायश्चित्त करने से दूर है।ता है। यदि गै। का जोत कर, काई गो-हत्या करे ता गो-हत्या के याप से छुटकारा पाने के लिये उसे त्रिपाद प्रायश्चित्त करना चाहिये।

यदि कीई जान बूक्त कर, गो-हत्या करे ते। उसे पूरा प्राय-श्वित्त करना चाहिये।

चरागाह में घेर कर रखने से, घर में, किसी किले में, मैदान में, नदी या समुद्र के तट पर, तालाब या पहाड़ की गुफा में, या जलने हुए किसी स्थान में, गा की रोक्त कर रखने से जी गो-हत्या होती है उसकी "रोध-गो-हत्या" कहते हैं।

यदि जुए से, या गले में कड़ी रस्ती वाँधने से घर या जल में जो गी की मृत्यु होती है, वह दो तरह की हुआ करती है। अर्थात् जान कर की हुई गो-हत्या और अनजाने की हुई गो-हत्या।

यदि हल में, या गाड़ों में जोते जाने से, या दो चार वैलों के साथ गा के वांधने से, जा गऊ मरती है—ता उसे जोत-गा-हत्या कहते हैं।

मत्त, या उन्मत्त, दशा में या जान बूक कर है। या अनजाने ही हो—जो कोई लकडो, पत्थर डण्डा आदि की मार से घायल कर के गा का मारता है उसे ''निपातन" नाम की गो-हत्या लगती है।

यदि इस तरह से मारी हुई गै। सचेत हे। कर और उठ कर बलने लगे, पाँच सात प्रास (कै।र) खा छे, या पानी पीछे—ते। गऊ की घायल करने वाले की गी-हत्या नहीं लगती।

'एक पाद' प्रायश्वित्त में प्रायश्वित करने वाले की सारे शरीर के रोम मुडवा देने चाहिये। 'द्विपाद' में मूँ छ और डाढ़ी मुड़वानी चाहिये। ' त्रिपाद' प्रायश्चित्त में एक वैल और 'पूर्ण' प्रायश्चित्त में एक जोडा वैल का दान करना चाहिये।

प्रगर कोई लाठी या पत्थर से किसी गऊ का सींग ते हु डाले, ते। मारने वाले को ''एक पाद" प्रायिश्वत करना चाहिये। यदि सींग जड़ से उन्नड जाय, तें। मारने वाले का 'द्विपाद' प्रायिश्वत करना चाहिये।

यदि कोई गै। की पूँक ते। इ. डाले, ते। उसे एक पाद कृष्कृ-

हड्डी तोड़ने से द्विपाद, कान ते।डने से त्रिपाद और सम्पूर्ण अङ्ग भङ्ग करने पर पूरा रुच्छ वत करना पड़ेगा।

सींग, हड्डी और कमर दूट जाने पर अगर गा छः महीने तक ज़िन्दा रहे, ता प्राथश्चित्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि मारने से गाँ के किसी श्रङ्ग में घाव हो जाय, ता मारने वाले की अपने हाथ से उस घाव में तेल या मलहम लगाना चाहिये। जब तक गाँ विल्कुल श्रच्छी न हो जाय, तव तक मारने वाला जा, घास या कुट्टी खा कर रहे और घायल गाँ की सेवा करें।

इसके बाद ब्राह्मण की नमस्कार कर के मारने वाला निज गी कप की परित्याग करे। अर्थात् वह फिर मनुष्यों की तरह अन्न आदि खाने पीने लगे।

अगर घायल गै। का घाव अच्छा ही जाय, पर उसका केाई अङ्ग टूट जाय, ती गी-हत्या के प्रायश्चित्त का आधा प्रायश्चित्त करना चाहिये।

ढेला, पत्थर या किसी हथियार से जो गौ की हत्या करता है, अब वृसके प्रायश्चित्त का विधान लिखा जाता है। लकडी, डण्डे से गै। को इत्या करने वाळे का सान्तपन् वत करना चाहिये।

ढेले से गोवध करने वाले का प्राजापत्य, परधर से गा-हत्या करने वाले का तप्त-कृच्कू-व्रत और हथियार से गा का मारने वाले का, अति-कृच्क् व्रत करना होगा।

सान्तपन व्रत में पाँच, प्राजापत्य में तीन, तप्त-सुन्छू में ब्राठ ब्रौर ब्रति सुन्सु व्रत में तेरह गा-दान करने चाहिये।

जैसो गै। को हत्या की ही—वैसो हो गै। का दान करना चाहिये।

महर्षि मनु का कहना है कि वैसी गै। का दाम देने से भी काम चल सकता है।

गै। के। दागने या उसके चिन्ह लगाने के लिये, उसे वाधने या रोक रखने से पाप लगता है।

गाडी आदि में जातने के लिये, दुहने के समय अथवा सायङ्काल के समय, वनैले जानवरों से रक्षा करने के लिये गै। की वाधने में पाप नहीं लगता।

गै। के। दागने के लिये, उससे भारी दोक्का दुलाने के लिये— उसके। नाथने या उसे पहाड पर भ्रथवा नदी में ले जाने के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये।

गै। को दागने के लिये एक पाद, भारो वेश्व लादने पर द्विपाद, नाथने पर तीन पाद और ऊपर कहे हुए सब काम करने पर पूर्ण प्रायश्चित्त करना चाहिये।

चाहे गे। खुलो हे। या वैधी हो, यदि दागते समय वह मर जाय, तो एक पाद प्रायश्चित करना चाहिये।

नारियल की, सन की और मूँज की रस्सी से और लोहे की साँकल से गा का न बांधना चाहिये। अगर बांधे तो हाथ में कुल्हाड़ी लिये उसके पास खडा गहे। अर्थात् यदि काई कष्ट है। तो फौरन रस्सी काट दे।

कुश अथवा काँस की रस्सी से गौ के। दक्तिण की श्रीर मुख कर के बाँधना चाहिये।

यदि गौ की रस्ती में आग लग जाय और उसका केई अङ्ग जल जाय तो प्रायश्चित्त करने की केई ज़करत नहीं है।

झगर गै। के पास धास के देर में आग लग जाय और गी जल जाय ते। गायत्री का जप कर के मनुष्य पवित्र है। सकता है।

कुर्या वा बावली के किनारे गी की छोड देने, बृद्ध काट कर गी के अपर गिरा देने अथवा गो-मौस खाने वाले के हाथ गी बेबने से गी के मारने की हत्या लगती है।

यदि गों की कुए अथवा वावली से निकालते समय और पेड़ की डालों के टूटने से गों की केग्न फट जाय, आंक फूट जाय, कान टूट जाय, या गों कुए में डूच जाय या निकालने में उसकी गर्दन या टाड़ टूट जाय, ते। त्रिपाद प्रायश्चित्त करना चाहिये।

जल पिलाने के लिये, कुप, गडहे, वा पोखरे या किसी नदी. तालाब के पके घाट पर ले जाने से, गा की किसी तरह मृत्यु है। जाय, ता उस गी की हत्या का पाप कुप, तालाब अथवा घाट बनवाने वाले की नहीं लगेगा।

घर के द्वार पर, घर वनाने के लिये जे। गडहा पानी के लिये खोदा जाता है, उसमें यदि गी गिर कर मर जाय, से। प्रायश्चित्त करने की ज़करत नहीं है। घर में वैघो हुई गाय का रात्रि में यदि साँप उस है, वाघ उसे उठा है जाय, घर में झाग लग जाय, या विजलो के गिरने से गा घायल हा कर मर जाय-तो प्रायश्चित्त नही करना होगा।

शत्रु से घिर कर, भूषी प्यासी यदि गै। मर जाय, या मुसल-धार पानी बरसने से, घर के गिर पड़नें से गै। की मै।त है। जाय, तो भी प्रायश्वित्त की जरूरत नहीं पडती ।

गी, यदि लहाई में मारी जाय, घर जलने के समय जल जाय, या वन की आग में जल जाय तो भी प्रायश्चित्त की प्रावश्यकता नहीं है।

यदि गै। का इलाज करते समय, या बचा टेढ़ा है। गया है।— उसे निकालने के लिये उसे वाँघना पड़े और उस दशा में वह मर जाय, तो भी प्रायश्चित न करना चाहिये।

बहुत की बीमार गै।ओं के। एक ही घर में घेंड़ देने से, या इलाज करना न जानने वाले मनुष्य से इलाज कराने पर, यदि गै। मर जाय, तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।

गै। या बैल की सङ्घट में देख कर, जी छीग उसकी रहा नहीं करते और खंडे खंडे तमाशा देखते हैं—उस गै। या बैल के मरने पर, उन सब देखने वालों की गै। की हत्या का पाप लगता है।

यदि गै। की हत्या का सन्देह कितने ही लोगों पर है। ग्रीर असली हत्यारे का पता न चलता है।—तो राजा उन सब के। सीगन्ड किला कर भीर गवाही छे कर असली हत्यारे का पता लगावे।

यदि एक गै। की हत्या में मई एक झादमी सामिदार हैं। तो वे सब अलग अलग गो वध के पाप के। दूर करने के बिलेये एक पाद वा चौथा हिस्सा प्रायश्चित्त करें। गी-हत्या होने पर गाँ के लोहू की परीचा करनी चाहिये— जिससे यह मालूम है। जाय कि गाँ का कोई वीमारी तो न थी।

यदि ऐसा है। तो गा-हत्यारे का अलग अलग प्रायश्चित्त करने पड़ेंगे।

मनु जी का मत है कि हर प्रकार के गा-वध के प्रायश्चित में चान्द्रायण वत करना चाहिये।

जो मनुष्य प्रायश्चित्त की विधि के अनुसार अपने वाल न मुद्रवाना चाहे—उसे दुगुना प्रायश्चित्त करना चाहिये और प्रायश्चित्त की दुगुनी द्विणा भी देनी चाहिये।

पर राजा, राज-पुत्र या वेद जानने वाले ब्राह्मण का प्राय-श्चित्त विना बाल मुड़ाये ही ही सकता है।

जो आदमी प्रायश्चित्त करते समय वाल नहीं मुडाते या दुगुना दानादि नहीं करते, उनका पाप ज्यों का त्यों वना रहता है। उनका पाप नहीं छूटता।

जो लेग प्रायश्चित की विधि वतलाते समय प्रायश्चित करने वाले की वाल मुख्वाने की विधि नहीं वतलाते—वे लोग मरने के बाद नरक में गिरने हैं।

जो कुछ पाप किया जाता है, वह जा कर वालों में अटक रहना है।

यदि स्त्री के। प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता पड़े और वह सुहागिन है। या कुमारी है। तो उसके सिर के आगे के दे। अकुल वाल काट लेना चाहिये। क्योंकि स्त्रियों के सिर के बाल मुहवाने की मनाई है। रात्रि में न ते। स्त्री की गेशाला में साना चाहिये भौर न दिन में गीसों के पीछे पीछे घूमना चाहिये। स्त्रियों का गी। के पीछे नदियों के सड़म पर या वन में कभी न जाना चाहिये।

स्त्रियाँ मृगचर्मा नहीं पहिन सकती, इस लिये वे दिन में तीन वेर नहां कर, भगवान की आराधना कर के, वत की पूरा करें।

स्त्रियाँ अपने भाई-वन्दों के साथ रह कर ही रुच्छू चान्द्रा-यणादि-व्रत कर सकतो हैं। उन्हें सदा घर में रह कर और पविश्व है। कर सारे नियम पालने चाहिये।

इस सतार में जा मनुष्य गो-हत्या के पाप का छिपा रखेगा— वह मरने पर अवश्य 'काल-सूत्र' नाम के घोर नरक में पडेगा।

नरक भाग चुकने परं भी डर्लका छुटकारा न होगा। उसे फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सात जन्म तक वह नपुंसक, दु.खी और केाढ़ी होगा।

इसिलये गो-हत्या के पाप की कभी न किपावे। उसे तुरन्त प्रकट कर देना चाहिये और सदा प्रपते धर्म का पालन करना चाहिये।

स्त्रियों, वालकों और गीओं पर पुरुषों को कभी कोध न करना चाहिये।



क्रिकेट मध्याय के अन्तिम भाग में और समूचे नवें प्रा क्रिकेट मध्याय में महर्षि पाराशर जी ने गै। की रहा।

जिस तरह गै। की रक्षा का बड़ा पुण्य बतलाया है, उसी तरह महर्षि ने गो-हत्या की महा पातक बतला कर कड़े कड़े प्रायश्चित्तों की विधि कही है।

हिन्दू मात्र का कर्तव्य है कि वह गै। की रक्षा करे। क्यों कि
सारतवर्ष में खेती वारी ही का उद्यम अधिक होता है। यहाँ के
रहने वालों में नब्बे फी सदी लोगों का पेट खेती वारी से
भरता है।

गै। के विना खेती वारी का काम नहीं चल सकता। अरब वाले ऊँटों से और यूहप वाले कल और घोड़ों के सहारे से हल चलाते हैं, पर तीस करोड़ भारतवासियों की जान गौओं के हाथ में है।

गो-वंश हिन्दुओं का जीवन है। उनके भगवान कृष्णवन्द्र के। गै।एँ वहुत व्यारी हैं। उन्होंने अवतार ले कर गीओं का खय सेवा भीर रक्षा की थी। इस लिये श्री कृष्णवन्द्र के उपासकों के। गी। की रक्षा तन मन धन से करनी चाहिये। नर्वे अध्याय के पढ़ने से यह बात समकते देर नही लगती कि जो हिन्दू गै। की रक्षा नहीं करता वह हिन्दू नही है।

जो पुरानी चाल के हिन्दू हैं, जिनके घरों में धर्म शास्त्र की मर्यादा का बादर होता है—उनके यहाँ सब भी गी-धन नहीं वैचा जाता है।

जो हिन्दू हो कर धूढ़ी अथवा दूध न देने वाली गै। के खाने पीने का प्रवन्ध नहीं करता और उसे पुण्य कर डालता है—उसे गो-बंध का पाप लगता है।

क्यों कि जब वह स्वय ऐसी गै। का भार नहीं उठा सकता, तब वह यह सोच सकता है कि दूसरा भी उसकी रक्षा न कर सकेगा। अन्त में वह ऐसे लोगों के हाथ बेची जायगी जा गा-मांस-भक्षी हैं।

इस लिये भगवान् पाराशर जी के कहने के अनुपार ऐसे के हाथ गा वेचने वाले का भी गो-हत्या का पाप लगता है।

जो सदाचारी हैं और जिनका जन्म अच्छे कुल में हुआ है— वे कृतझ (पहलान-फरामेश्य) नहीं होते। यदि ऐसीं के साथ काई छोटा सा भो पहलान करे—तो वे कभी उसे नहीं भूलते और सदा उसके कृतह वने रहते हैं। जो किसी के उपकार की नहीं मानता वहीं कृतझ कहलाता है।

कृतझ की शास्त्रों में निन्दा लिखी है और सम्य-समाज भी ऐसी के। बुरो निगाह से देखता है। अगर हम सचमुच मनुष्य हैं और यदि हमके। अपने मनुष्य होने का अभिमान है ते। हमें गै।ओं के उपकारों के। मानना चाहिये। उन्हें कभी न भूलन चाहिये।

गै। जिस तरह अपने भित्र के। दुध देती है, दैसे ही अपने धनु के। भी दूध देती है। अपना निर्वाह करने के लिये गै।एँ

किसी से मालमलोदा नहीं माँगतीं। वे अन्न मनुष्यों के लिये और आदिमियों के शौक और आराम की चीज़ें—ऊँट, घोड़े और हाथियों के लिये छोड़ देती हैं। आप वेचारी अन्न के भूसे ही पर अपने दिन काटती हैं।

हल के जुएँ के। अपने कन्धे पर रख कर बैल खेत में मेहनत करते हैं—िकसके लिये? मनुष्य जाति के लिये। गै।एँ भूसा, करवी, चे। कर, खली आदि खा कर, आपके। दूध, दही, घी, गे।बर देती हैं। मनुष्य की माता और गे।-माता में अगर कुछ अन्तर है, ता यही है कि गो-माता मनुष्यों की ऐसी द्यावती माता है। कि अपने सन्तान के। मरने पर भी नहीं भूलती हैं। गङ्ग किव ने लिखा है—" मुपहु चाम सेवत चरण।" अर्थात् मरने पर भी अपने चमड़े की जूतियों से मनुष्यों के पैरों की रहा। करती हैं।

जो वश मनुष्य जाति का इतना बड़ा उपकार करता हो, उसके साथ क्या कभी निठुर व्यवहार शोभा देता है। खास कर उन लोगों का जो पढ़े लिखे हैं और जिनमें भलाई बुराई समकते की बुद्धि है।

गी-वंश की रहा का यही उपाय है कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी शक्ति के अनुसार एक या दो गौओं का पालन करे। क्योंकि दूध, दही और घी के बिना हम लोगों का शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। दूध दही के बिना हमारी वृद्धि भी निकम्मी है। जाती है।

र जो लोग निरामिप भोजी हैं अर्थात् जो मसि न खा कर, अन्न और शाक पात से निर्वाह करते हैं।



अधिक्षितियुग में स्त्री के साथ खेरि काम करने वाले लोग असे का श्रें बहुत हुआ करते हैं। इस लिये इस अध्याय में अस्टिक्टिं भगवान् पाराशर मुनि ने उस पाप के दूर करने के प्रायश्वित वतलाये हैं।

पाराग्रर जो ने तिखा है कि यदि स्त्री मिद्रा पी छे तो वह पितता हो जाती है। उसका स्राधा शरीर पितत होता है स्रीर नरक में गिरने से भी उसका पाप नहीं छूटता।

जिसकी स्त्री ने मदिरा पीली है। उसे कुच्छू सान्तपन वत करना चाहिये और गायत्री जपनी चाहिये।

ऐसी की गी-मूत्र, गीवर और गी के दूध में कुश से छुझा हुआ जल मिला कर पीना चाहिये। फिर वेपक रात उपवास करें।

जो स्त्री पित के विदेश जाने पर, या पित के मरने पर या पित से छोडी जाने पर, दूसरा पित कर लेती है उस पितता पोपिनी स्त्री के। दूसरे राज्य में लेजा कर छोड स्नाना चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मणी किसी दूसरे मनुष्य के साथ घर से चली जाय, तो उसे फिर कभी अपने घर में न आने देना चाहिये। उस स्त्री की पाराधर भगवान् 'नष्टा ' बतलाते हैं।

जो स्त्री सपने नातेदारों सौर पुत्रों का छोड कर चली जाती है, उसके यह छोक सौर परलेक देोनों नष्ट हो जाते हैं।



अध्यित कोई ब्राह्मण गी का मौस, या वाण्डाल का य क्षेत्र अन्न खा ले—तो उसे कुच्छू चान्द्रायण-वत करना, होगा।

यदि यह काम क्तिय या वैश्य करें ते। उन्हें झाधा कृष्ठ्र चान्द्रायण्<sup>व</sup> वत करना होगा।

स्रगर शुद्ध स्रनखानी चीज़ें खा छे, तो उसे प्राजापत्य वत करना होगा।

ब्राह्मण के एक, चित्रय के दे।, वैश्य के तीन और शुद्र के बार गी-दान करने पड़ेंगे।

शुद्रात्र (शुद्र का अत्र ) अशीचात्र (स्तक लगे हुए मनुष्य का अत्र ) अभोज्यात्र (न स्ताने येग्य भोजन ) शङ्कितात्र (जिस

१ कृष्णपक्ष में प्रति-दिन एक एक प्राप्त भाजन घटाना और शुक्कपक्ष में उसी तरह एक एक प्राप्त बढ़ाना होगा। अमावस्या के। कुछ भी नहीं खाना चाहिये। यही चान्द्रायण-त्रत की विधि है।

प्राप्त मुर्गृी के अण्डे के बराबर बनाना चाहिये ।

अन्न के खाने में किसी तरह की मन के। शङ्का उत्पन्न है।। निषिद्वान्न (ख़राब भे।जन) और उच्छिष्टान्न (ज़ूटा सन्न) यदि कोई ब्राह्मण अनजाने या विपद में पड कर खा छे, तो जब मालूम हो, तब उसे इन्छू-चान्द्रायण-व्रत करना चाहिये।

यदि अन्न के। सीप, न्योला अथवा बिल्लो जूटा कर डाले, ते। उस अन्न में तिल कुश और जल डाल देने से वह अन्न शुद्ध है। जायगा। इसमें के।ई सशय की बात नहीं।

यदि शूद्र भनसाना भन्न सा छे तो वह पञ्चगव्य से शुहु हो जाता है।

यदि चित्रय और वैश्य भनकाना अन्न का र्ले तो वे प्राजा-पत्य-व्रत कर के शुद्ध होंगे।

ब्राह्मणों की ज्वोंनार में यदि एक भी ब्राह्मण अपनी पत्तर छोड़ कर ड़ढ जाय ते। उस पड़त में कोई भी ब्राह्मण फिर भोजन न करे।

यदि लोभ में पड़ कर, कोई ब्राह्मण भोजन करता रहे, तो उसे कुट्यू-सान्तपत वत कर के, उस देख का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा।

दूध जैसा सफेद लहसुन, वैगन, गाजर, प्याज, ताड़ी, देवता को चढ़ायी हुई सामग्री या रुपया पैसा, स्रोला, ऊँटनी भौर वकरी के दूध की जो ब्राह्मण सनजाने भी खाले, तो भी उसे तीन रात्रि तक वत कर के पञ्चगव्य पीना चाहिये।

अगर कोई ब्राह्मण अनजाने मैंड्क या चूहे का माँस का छे तो उसे चौवीस घण्टे उपवास कर के भेगजन करना चाहिये। ऐसा करने से वह शुद्ध होता है। चाहै जित्रय हो, चाहे वैश्य, यदि वह धरमं कर्म से रहता ही भीर पवित्रता से रहता हो, तो उसके घर जा कर होम, यह, वा उसके पिता के श्राह में ब्राह्मण सदा भोजन कर सकता है।

ब्राह्मण नदी के तट पर, शूद्र का दिया हुआ अन खा सकते हैं।

यदि कोई ब्राह्मण जन्म या मरण का सूतक लगे हुए मनुष्य का अन्न खा छे तो उसकी शुद्धि को विधि अब लिखी जाती है।

शुद्ध के जनम-ख्तक में उसका अन्न खाने से, शुद्धि के लिये सार हज़ार गायत्री का जप करना चाहिये।

जन्म-स्तक में यदि वैश्य का प्रश्न कोई ब्राह्मण खा छे तो उसे गुह होने के लिये पाँच हज़ार गायत्रो जपनी चाहिये।

जनम-स्तक में चित्रिय का अन्न यदि केई ब्राह्मण का ले, तो वह ब्राह्मण तीन हज़ार गायत्री जपने से शुद्ध होता है।

जन्म-स्तक लगे हुए ब्राह्मण का अन्न यदि ब्राह्मण के। खाना पड़े तो वह केवल प्राणायाम करने या वामदेव्य सामवेद पाठ करने से शुद्ध हो जाता है।

यदि शूद्ध क घर से सूखा अन्न या चौवन, घी, दूध और तेल आदि आवे और अपने घर पर रसेाई बनायी जाय ते। वह अन्न पवित्र ब्राह्मण के भी भे।जन करने ये।ग्य है।

विपत्ति पडने पर यदि ब्राह्मण के। शुद्ध के घर में भे।जन करना पड़े तो मन में पछतावा करने ही से ब्राह्मण शुद्ध है। जाता है। यदि ऐसा न करे ते। से। बार गायत्री का जप करने से वह शुद्ध है। जायगा।

शूद्रों में दास. गीपाल, कुल-मित्र (शायद कुर्मी) श्रहंसीर (श्रीधिया) का अन ब्राह्मण भीजन कर सकता है। शुद्र कन्या के ब्राह्मण से जो लडका पैदा होता है, और उसका संस्कार यदि है। गया हो तो उसकी "दास" कहते हैं।

परन्तु यदि उसका संस्कार न किया गया है। ते। उसे "नापित" कहते हैं।

शुद्ध कत्या के चन्निय से जे। बेटा बरपन्न है।ता है उसे "गोपाल" कहते हैं।

ब्राह्मण विना रोक ठीक गोपाल के घर में भोजन कर सकते हैं।

वैश्य कन्या के ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तान का 'ब्रह्सिर कहते हैं। उनके घर में भी ब्राह्मण भाजन कर सकते हैं।

यदि कोई ऐसी जाति के छोगों के वर्तन में दही, दूध वा घी खा छे, जिनका अन्न जल नहीं लेना चाहिये—तो ऐसा करने वाछे ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य अथवा शूद्र की ब्रह्मकुर्च भेगजन करा और उपवास करा कर, प्रायश्चित्त की विधि बनलानी चाहिये।

शूद्रों के। उपवास न करावे। वे केवल दान देने से शुहु है। जाते हैं।

ब्रह्मकूचं की इतनी महिमा है कि चाण्डाल भी उसे खा कर चै।वीस घण्टे में शुद्ध हो सकता है।

पञ्च-गव्य वड़ा पवित्र और पाप का नाश करने वाला है। काली गाय का मूत्र, सफेद गाय का गोवर, ताँवे की रङ्गत वाली गाय का दही और कपिल (पीला) वर्ण की गा के भी का पञ्च-गव्य वनाना चाहिये।

१ नाई का भी कहते हैं।

२ गा-मूत्र, गा-मय, (गावर) गा-दिघ, गा-दूघ और गा-घृतं, (ध्रों) प्वस् कुश के जल के। आपस में मिलाने से जो पदार्थ तथ्यार है।ता है, उसका नाम ब्रह्मकूर्च है।

यदि पाँचों रङ्ग की गीएँन मिलें ते। केवल कपिल (पीला) रङ्ग की गाय से ही काम चला लेना चाहिये।

गा-मूत्र एक पल ( एकं प्रकार की तील ) दही तीन पल, घी एक पल, गीवर आधे अँगूठे की वरावर, दूध सात पल और कुश कों जल एक पल छेना चाहिये।

गायत्री पढ़ कर गा-मूत्र, "गन्धद्वाराँ " इत्यादि मंत्र पढ़ कर गोबर, "भाष्यायस्वं" मंत्र पढ़ कर, दूध; "दधिकान्व" मंत्र पढ़ कर दही, "तेजोऽसि शुक्तम्" मंत्र पढ़ कर घी भीर "देव-स्यत्वा" मत्र पढ़ कर, कुश का जल लेना चाहिये।

इसके बाद ऋक् मंत्र का पाठ कर के पञ्चगव्य शुद्ध करे। फिर उसे अग्नि के पास रखे।

"श्रापोहिष्ठेत्यादि" मंत्र पढ़ कर सब द्रव्यों के। हिला हिला के एकत्र कर मिलावे।

" मानस्तेषक " मंत्र से पञ्चगव्य के। शुद्ध ( मंत्र-पूत ) करे।

पीछे से जिस कुश की फुनगो टूटी या कटी न है। और जिसका रङ्ग तें। की तरह हरा है।—उस कुश से पश्चगन्य का अग्नि में हवन करें।

"इरावती इदं विष्णुः मानस्तेष शम्बती"—मंत्र पढ़ कर हवन करना चाहिये।

स्रत में हवन करने के बाद जितना पश्चगव्य बचे, उसे पी छै।

र्श मंत्र पूरे नहीं हैं। जो मत्र पढ़ने चाहिये उनके आदि का पहिला शब्द सह्नेत (इशारें) के लिये दे दिया गया है। ये सब वेद के मत्र है।

पञ्चगव्य को पोने के पहिले प्रण्व (मों) कह कर उसे हिलावे। प्रण्व कह कर उसे मिलावे। प्रण्व कह कर, उसे उठावे और प्रण्व कह कर हो उसे पो ले।

जो पाप देहधारियों की हिंडुयों तक में विध गया है।—वह इस ब्रह्मकूर्च के पीने से वैसे ही भस्म है। जाता है, जैसे अग्नि से लकड़ियों का ढेर।

जल पीते समय यदि जल मुँह से निकल कर, पीने वाले जल में गिर पड़े, तो वह जल पीने याग्य नहीं रहता।

उस जल के पीने वाले की चान्द्रायण वत करना पड़ेगा।

यदि किसी कुए में कुता, स्यार या वन्दर गिर पड़े या कोई उस कुए में कोई हड्डी या बमड़ा डाल कर, जल की अपवित्र कर दे, तो उस कुए के अपवित्र जल के पीने वालों का नीचे लिखी हुई विधि से प्रायश्चित्त करना चाहिये।

अगर ब्राह्मण ने उस कुए का जल पी लिया हो तो वह तीन रात्रि, चत्रिय ने पिया हो ती वह दे। रात्रि और वैश्य ने पिया है। तो वह दिन भर, उपवास करें तो शुद्ध है।।

इस प्रायश्वित में शुद्ध की भी एक रात्रिका उपवास करना चतलाया गया है। ऐसा करने से शुद्ध का पाप छूटता है।

जा ब्राह्मण, "पाक-निवृत्त "या "पाक-रत" ब्रथवा " ब्रएव" ब्राह्मण का अन्न खा छे, तो उसकी चान्द्रायण व्रत करना चाहिये।

"अपच " ब्राह्मण के। दान देने से दान का यही फल मिलता है कि दान देने वाले और दान लेने वाले देानों ही नरकगामी होते हैं। "पाक-निवृत्त" ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक घर में अग्नि का स्थापित (रख) कर, पश्चयज्ञ नहीं करता है।

जो ब्राह्मण नित्य सबेरे उठ कर स्वयं पञ्चयद्य कर के दूसरे के अपना पालन करते हैं, वे "पाक-रत" कहलाते हैं।

े जो ब्राह्मण गृहस्थो छोड़ कर भी दान करता है-धर्म का तत्व जानने वाले ऋषियों ने, उसे "अपच" बतलाया है।

युग-धर्मा के अनुसार चलने वाले ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण लेग ही युग-क्रप से इस संसार में अवतार लेते हैं।

यदि काई मनुष्य ब्राह्मण के। धमकावे, डरावे या किसी मान-नीय श्रेष्ठ पुरुष के साथ वान चीत करते समय "तुम" कहे, ते। उसे चाहिये कि स्नान कर के वह दिन भर ऐसे छागों के। प्रसन्न करने के यहां में लगा रहे।

यदि कोई मनुष्य किसी ब्राह्मण के। तिनके से भी मार दे उनके गछे में कपड़ा बाँध कर, उनका अपमान करे या बहस में उन्हें हरा दे, ते। ऐसा करने वाले के। चाहिये कि वह उस ब्राह्मण के। प्रणाम कर, प्रसन्न करे।

यदि के इं मनुष्य किसी ब्राह्मण के मारने के। लाडी उठावे, तो उसे एक रात्रि का उपवास करना चाहिये।

यदि ब्राह्मण के। केाई मनुष्य ज़मीन पर दे पटके, ते। उसे तीन रात तक उपवास करना चाहिये।

पदि केाई मनुष्य किसी ब्राह्मण के। लाठी से मार कर, लोहू लुहान कर दे, तो उसे कुच्छ्-व्रत करना पड़ेगा।

यदि सभी पाप एक साथ इकहे हो गये हों तो पापी गायत्री का एक लाख जप करने से—सब पापों से छुट कर, पवित्र है। जाता है।



हैं सिंह हा सम् देखने, हजामत कराने भीर मरघट की स्वी है चित्ता का धुमी देह में लगने के बाद स्नान करना सिंह चाहिये।

यदि ब्राह्मण्, चित्रय या वैश्य अनजाने विष्ठा, मूत्र अथवा मदिरा पो लें तो उनका फिर से संस्कार करना चाहिये।

दुवारा संस्कार होने पर मृग-चर्मा, मेखला, दण्ड धारण और भिज्ञाटन भी करना है।गा।

पर यदि शूद्र भीर स्त्री को शुद्धि करानी है। तो उन्हें प्राजा-पत्य वत कराना चाहिये।

वत करने के बाद, स्नान कर के पश्चगव्य पीने से शुहि होती है।

अगर नित्य स्नान-क्रिया में कोई वाधा पड़े, या घर में खापित की हुई अग्नि बुक जाय, या किसी अन्य कारण से अग्नि के कार्य्य में कोई वाधा पह जाय ते। चित्रिय, वैश्य और शुद्र की दो प्राजापत्य वत या तीर्थ-यात्रा अथवा ग्यारह वैल दान करना चाहिये। ऐसा करने से इनकी शुद्धि हो जायगी। यदि ब्राह्मण से ऊपर कहे हुए कार्यों में भूल हो, या वह ऊपर कहे हुए कर्म न कर सके तो उसे वन में किसी चौराहे पर चुटिया समेत सिर मुड़वा कर, तीन प्राजापत्य व्रत करना चाहिये भीर एक गै। भीर एक वैल दान करने साहिये।

स्वायम्भुव मनु ने महा है कि ब्राह्मण-गण ऐसा करने से ऊपर कहे हुए पाप से छूट कर, फिर पहिले की तरह ब्राह्मण है। जाते हैं।

बुहिमान लीगों ने पाँच तरह के स्नान बतलाये हैं। जैसे भाग्नेय, बारुण, ब्राह्म, वायव्य भीर दिव्य।

- १. भस्म की शरीर में लगाने की आग्नेय स्नान कहते हैं।
- २. जल से स्नान करने की वारुण स्नान कहते हैं।
- ३. "अपोहिष्टा मयोभुव " इत्यादि मत्र की मन में पढ़ कर मानसिक स्नान का नाम ब्राह्म-स्नान है।
- थ. धूल प्रदूते में लगा कर स्तान करने की वायच्य स्नान कहते हैं।
- प्र. धूप रहते वर्षा के जल में स्नान करने का दिव्य-स्नान कहते हैं।

दिव्य-स्नान करने वाले का गङ्गा-स्नान का फल मिलता है।

जब ब्राह्मण लोग स्नान करने जाते हैं, तब उनके पासे पुरखे चायु रूप में, उनके साथ साथ चलते हैं।

स्नान कर चुकने पर यदि ब्राह्मण अपनी घोती विना तर्पण किये निचोड़ लें, तो उनके पुरखे निराध हो लीट जाते हैं।

इस लिये विना तर्पण किये कभी धीती न धीनी चाहिये।

जा द्विज स्नान कर के खड़े ही खड़े सिर के वाल काड़ते हैं, या जल के उत्पर कुक्का करते हैं—उनका दिया हुआ जल, देवता भीर पितर नहीं लेते।

े सिर पर पगड़ी या टोपो लगा कर, घोती का काँच खेल कर, चुटिया की गाँठ न लगा कर और यहोपचीत न रख कर द्विजगण आचमन करने पर भी अपवित्र ही रहते हैं।

सुखे में रह कर जल में और जल में रह कर सुखी जगह

जल में रह कर जल में और खल पर रह कर खल पर आचमन करने से पवित्रता है।

स्तान कर के, खींक कर, से। कर, भोजन कर के रास्ता चल कर, और कपड़े बदलने के पहिले यदि आचमन किया भी ही, ते। भी, आचमन कर लेना चाहिये।

खीकने, धूकने, दाँतों से जूँडन निकलने पर, भूड वेलना मालूम होने पर, या पतित मनुष्य के साथ चात खीत करने पर, दहिना कान छू लेना चाहिये।

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सेाम, सूर्य्य और वायु-ये सारे देवता ब्राह्मणु के दिहने कान में रहा करते हैं।

सुर्य्य को किरणों से पवित्र हुए दिन ही में स्नान करना भच्छा है।

चन्द्र ग्रहण की छोड़ कर, रात्रि में स्तान न करना चाहिये।

मरुद्गण, रुद्रगण, वसुगण, ब्रादित्यगण तथा ब्रन्यान्य देवता सभो चन्द्रमा के भीतर विराजमान रहते हैं, इस लिये चन्द्र-प्रहण के समय अवश्य स्नान करना चाहिये। स्नल-यञ्च, विवाह, सक्तान्ति भीर प्रहण के समय रात्रि में दान फरना चाहिये। किन्तु वैसे रात्रि में कभी दान न करे।

पुत्र जनम में, यह काल में पुण्याहवाचन में राहु देखने पर रात्रि ही में दान करना चाहिये।

रात के दूसरे भीर तीसरे पहर का महानिशा कहते हैं। रात के पहिले और चौथे पहर में लोग दिन को तरह स्तान कर सकते हैं।

चाण्डाल और ग्रराब वेचने वाले की छू कर कपड़ों सहित स्तान करना चाहिये।

अश्यि-सञ्चय करने के पहिले यदि रोचे तो उसे स्नान करना चाहिये।

द्शाह के समय राने से स्नान करना चाहिये और स्नान करने के पहिले प्राचमन करना चाहिये।

जव सूर्यं-प्रहण या चन्द्र-प्रहण पड़ता है, तब सभी जल गङ्गा जल के समान पित्र हो जाते हैं। उस समय लोग हर जगह स्नान कर सकते हैं।

कुश से पवित्र किये हुए जल से स्तान करने, उससे भाष-मन करने और उसे पीने से, से।मरस पीने का फल है।ता है।

जो ब्राह्मण ब्रिशित्र नहीं करते अथवा सन्ध्योपासन नहीं करते या वेद के। नहीं पढ़ते—वे " धृवल " कहलाते हैं।

यदि त्राह्मण सारा वेद न पढ़ सकें तो कम से कम उन्हें उसका एक अंग्र तो अवश्य ही पढ़ लेना चाहिये।

<sup>!</sup> हिन्दुओं के यहाँ यह प्रथा है कि यदि केाई ऐसे स्थान में मर जाय जहाँ गृज्ञा नहीं है तो दाह करने वाले मरे हुए की जलाई हुई हिड्डियाँ बीन कर गृज्जा में डाल आते हैं। हिड्डियों का बीनना "अस्थि-सञ्चय " कह-स्राता है।

शूद्र के अन्न जल से पछे हुए ब्राह्मण का वेद पढ़ना, जप करना या हवन करना निष्फल होता है। इन उत्तम कार्यों का कर के भो उनकी सदुगति नहीं होती है।

शूद्र का अन्न खाने से शूद्र के साथ उठने वैठने से और शूद्र से विद्या पढ़ने से ब्राह्मण में ज्ञान उत्पन्न हो जाय, तो भी वह पतित होता है।

, पाराधार जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण शूद्र के अन्न जल से पलता है-वह किस किस नीच यानि में जन्मेगा — यह हम ठीक ठीक नहीं कह सकते हैं।

मनु जो का कहना है कि ऐसा ब्राह्मण १२ वार गिह, १० वार सुधर, भीर ७ वार कुत्ता होगा।

जो ब्राह्मण शुद्ध से दिन्तणा छे कर, उसके लिये हवन ग्रादि करता है, वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है ग्रीर शुद्ध ब्राह्मण्डन लाभ करता है।

जो ब्राह्मण मैानवत घारण करें, उन्हें कभी बात चीत न

यदि ब्राह्मण भाजन करते समय वेल ४ठे तो उसे फिर भाजन न करना चाहिये।

जो ब्राह्मण माघा मोजन कर, भोजन-पात्र में (थाली से) जल पीते हैं—उनके देव-कर्म और पितृ-कर्मा देनों ही नष्ट होते हैं।

तर्पण करने का अधिकार होने पर भी जो द्विज तर्पण नहीं करते उनसे देवता अपसन्न रहते और उनके पितृगण निराश है। कर लीट जाते हैं। न्यायवान् और वुद्धिमान् गृहस्थीं के। सदा धर्मा का ख़्याल रखना चाहिये।

न्याय के अनुसार धंन पैदा कर, सदा ज्ञान की रज्ञा करनी साहिये। क्यों कि जो लोग न्याय पथ पर नहीं सलते, वे धर्म-कर्मों से बाहर होते हैं।

अग्निहोत्री-ब्राह्मण, कपिला गै।, यहकारी राजा, भिक्षुक ग्रीर समुद्र के दर्शन करने ही से पुण्य होता है। इस लिये इनके दर्शनों का सदा प्रयत्न करे।

अरणी<sup>9</sup> काली विल्ली, चन्दन, अञ्ची मणि, घी, तिल और काले मृग-चर्म के। घर में रजना चाहिये।

सी गाय शौर एक साँड़ जिस खेत में चर सकें, उस खेत से दसगुने खेत का एक गा-चर्म कहते हैं।

यदि काई मन, वचन या कर्म से ब्रह्म-हत्या भ्रादि बड़ा पाप करे, तो एक गा-चर्म्स भूमि का दान देने वह उस पाप से छुंटकारा पा जाता है।

बहुत छुटुम्ब वाले धन-हीन ब्राह्मण का, विशेष कर वेद जानने वाले ब्राह्मण का, दान देने से दाता की ब्रायु (उप्र) बढ़ती है।

् चापडाली की छूने से दे। दिन, प्रस्ति (जचा) की छूने से चार दिन, रजस्त्रला की छूने से कः दिन और पतिता की छूने से भाठ दिन तक, छूने वाला अपवित्र रहता है।

, इस लिये इनके पास जाने से भी स्तान करना चाहिये।

<sup>े</sup> सभी पेड़ की छकड़ी जिसके रगड़ने से यज्ञ में अग्नि निकाली जाती है।

यदि कोई अनजाने उन्हें हु हो, तो उसे स्नान कर के सुर्य्य का दर्शन करना चाहिये। ऐसी करने से वह पवित्र है। जाता है।

यदि कोई अज्ञानी ब्राह्मण बावली, कुझा, तालाव में मुँह डाल कर जल पीप तो अगले जन्म में उसे कुत्ता वनना पड़ेगा।

यदि केर्र थकावट, क्रोध, अथवा तमागुण की अधिकता से या भ्रम, भूख, प्यास और भय के कारण दान आदि पुण्य कर्म न करे, तो उसे तीन दिन तक प्रायश्चित्त करना है।गा।

ऐसे मनुष्य के। महानदियों के किसी सङ्गम पर निख तीन वेर स्नान करना चाहियें। फिर उसे ब्राह्मणों के। भेजन कराना होगा और गोदान देना पड़ेगा।

यदिं कोई आदमी किसी दुराचारी ब्राह्मण का अन्न खा ले ते। उसे एक दिन विना खाये रहना पड़ेगा।

जे। ब्राह्मण मदाचारी और वेदान्तवादी हों, उनका अन्न एक दिन रात खाने से पापी पाप से छूट जाता है।

जूठे मुँह या मल-मूत्र त्याग कर पवित्र हुए विना, अन्तरिक्त (कोठे पर) या निराछे रास्ते पर जो मरता है—उसका स्वक इन्छ्-व्रत करने से दूर होता है।

अव कुच्छू-त्रत का विधान लिखा जाता है। इस त्रत में दस हजार गायत्र जपनी चाहिये। तीन सा प्राणायाम करना चाहिये। वारह बार सिर भिगो कर किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिये। फिर दो योजन को तीर्थ-यात्रा करनी चाहिये।

यदि कोई ब्राह्मण का मारने वाला किसी चतुर्वेदह के पास प्रायश्चित्त की विधि पूँ इने जाय, ते। उसे चाहिये कि उस पापी का सेतुवन्ध-तीर्थ जाने की व्यवस्था दे। वह प्रायश्चित्त करने वाला रास्ते में चारों वर्णीं से भीत माँग सकता है। वह केवल कुकर्मी की भित्ता न छे।

तीर्थ-यात्रा में जाते समय इतरी भीर जूते न वर्तना

प्रायश्चित्त करने वाले के। भीक्ष माँगने के समय यह कहना चाहिये—'' मैंने भारी कुंकम किया है। मैंने महा पापकारी ब्रह्म-हत्या की है। मैं इस समय भीक्ष माँगने के लिये ब्रापके द्वार पर खड़ा हूँ।"

रास्ते में प्रायश्चित्त करने वाले की गीशाला, गाँव, नगर, वन, तीर्थ और नदी के किनारे ठहरना चाहिये। साथ ही जहाँ जहाँ वह ठहरे वहाँ वहाँ उसे अपने पाप को वर्णन करना चाहिये।

स्रत में पवित्र समुद्र के पास जा कर, श्रीरामचन्द्र जी की स्राह्या से नल वन्दर के बनाये हुए दस योजन लम्बे पुल के दर्शन करने से, दर्शन करने वाले को ब्रह्म-हत्या छूट जाती है।

यदि राजा ब्रह्म हत्या करे तो उसे, अध्यमेघ यह करना पद्धेगा।

पहले कहा हुआ मनुष्य सेतु के दर्शन कर और राजा यह के घोड़े के साथ घूम फिर कर, अपने अपने घर लीट आवें।

घर लोट कर के पुत्र झीर मित्र की सहायता छे कर, ब्राह्मणों का भेरतन करावें झीर किसी चतुर्वेद ब्राह्मण के एक से। गऊ दान दें।

इन ब्राह्मणों के प्रसाद ही से ब्रह्म-हत्याकारी पाप से छुट-कारा पाता है।

यज्ञ वा वन करने वाली स्त्री की हत्या करने से भी ब्रह्म-हत्या ही के प्रायश्चित्त का नियम पालन करना होगा। जा ब्राह्मण मद्य पीते हैं, उनका समुद्र में मिलने वाली किसी नदी पर जा कर चान्द्रायण वत करना है।गा।

शराबी वत पूरा होने पर ब्राह्मणों का भाजन करावे और बैल समेत गादान करे।

जो आदमी ब्राह्मण का सीना चुरावे—उसका यही प्रायश्चित्त है कि वह अपने वध के लिये आप ही अपने हाथ में मूसल छे, राजो के पास जाय।

यदि राजा उसे छोड दे, तो वह उस पाप से भी छुटकारा पा सकता है।

यदि राजा समझे कि पापी ने जान चूक कर, चेारी की है, है। राजा के। उचित है कि चेार का मार डालने की आजा दे।

जिस तरह जल के ऊपर तेल की एक बूँद फैल जाती है, उसी तरह एक साथ बैठने, सोने, चलने और बात चीत करने से एक आदमी का पाप दूसरे का लग जाता है।

चान्द्रायण से, जै। खाने से, तुला-पुरुष-त्रत करने से श्रीर गै। के पीछे पोछे फिरने से पापों का ढेर नष्ट है। जाता है।

भगवान् पाराशर ने इस धर्मा शास्त्र के। पाँच-सै। निन्यानवे स्रोकों में बनाया है।

जिसे खर्ग में जाने की अभिलाषा हो, उसे वेद की तरह, इस धर्म शास्त्र की नित्य पढ़ना चाहिये।



Printed by RAMZAN ALI SHAH at the National Press, Allahabad.

## चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा कृत

| नतुनदा द्वारका                                | -1/11/       | 6 2000     | 450        |              |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| १ —हिन्दी महाभारत जिल्ददार ( सचित्र ) अठारहों |              |            |            |              |
| पर्व सहित                                     | ••           | •••        | •••        | (15          |
| २ —भारतीय उपाख्यान माला                       | ( सचित्र     | ) जिल्ददार |            | स)           |
| ३पौराणिक उपाख्यान माल                         | । सम्पूर्ण । | जिल्ददार   | ***        | <b>(1</b> )  |
| ४राविन्सन क्रूसो ( सचित्र                     | )            | ••         | ••         | 1)           |
| ५—हिन्दी पद्य-सम्रह                           | ***          | •••        |            | =)^          |
| ६ शब्दार्थ पारिजात (कोप                       | )            | ~***       | •••        | ŧ)           |
| vश्रीकृष्ण कथा ( सचित्र )                     | •            | ***        | •••        | 1)           |
| ८—श्रीराम कथा ( सचित्र )                      |              | •••        | ••         | t)           |
| ९—आदर्श महिलाएँ, प्रथम २                      | भाग          |            |            | H=)          |
| १०-आदर्श महिलाएँ, दूसरा                       | भाग          | •••        | •••        | II=)         |
| ११सावित्री सत्यवान्                           | •••          |            | •••        | R)           |
| १२ —सीताराम                                   | •            |            | ***        | II=)         |
| १३ दोन्या हरिश्चन्द                           | ••           | •••        | ••         | II)          |
| १४लावण्य और अनङ्ग                             | ••           | •••        |            | II)          |
| १५—हिन्दी शिक्षा                              | " ···        | •••        | •          | l=)          |
| १६—साहित्य विटप                               | •••          | ***        | •••        | n)           |
| १७हिन्दी पत्र शिक्षा                          | •••          | •••        | • •        | =)           |
| १८—साहित्य सरोज                               | •••          | •••        | •          | II=)         |
| १९—प्रवन्ध रचना शैली                          | •••          | ••         | •••        | H=)          |
| २०—हिन्दी गुरका कोप                           | ••           |            | •          | <b>(11</b> ) |
| २१—सरल हिन्दी ध्याकरण                         | •••          | •••        | ••         | 1/)          |
| २२—तुलसी संग्रह                               | ••           | •••        | •••        | 11/2)        |
| χ. Ψ                                          |              |            | <b>3</b> 3 |              |

## रामनरायन लाल, बुकसेलर,

इलाहाबाद